



२वार्षाजी की सुद्धे थात

श्रीनरञ्जनपीठाधीक्षर आचार्यमहामण्डलेक्षर श्री श्री १००८ यतीन्द्र स्वामी श्री कृष्णानन्द गिरिजी महाराज द्वारा प्रकाशित

सवाभी स देश श्राध



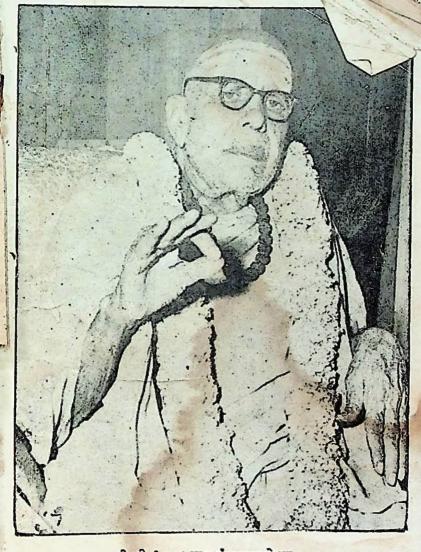

श्री श्री १००८ आचार्यमहामण्डलेखर ब्रह्मीभूत श्री स्वामी वृसिह गिरि की महाराज

MIENTE 1,10 0 MING. Sc1 - fort 101014 110/169 गण्नामणीप HOSSE THIS 2 421 (0) W/ W 0341614/11 PULIS/618

### श्री शिव आरती

नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहवे। सहस्रांनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधरिणे नमः॥

> ३% जय गङ्गाधर हर शिव जय गिरिजाधीश शिव जय गौरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय शंभो कृपया जगदीश।। ३% हर हर हर महादेव।

कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने शिव कल्प० गुर्खित मधुकरपुद्धे गुर्खित मधुकरपुद्धे कुद्धवने गहने । कोकिल कूजित खेलित हंसाविल लिलिता शिव हंसा० रचयित कलाकलापं रचयित कलाकलापं नृत्यित मुदसहिता ॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ १॥

तिस्मंत्लिलितसुवेशे शालामणि रचिता शिवशाला तन्मध्ये हरनिकटे तन्मध्ये शिवनिकटे गौरी मुदसहिता र क्रीडां रचयित भूषां रिखत निजमीशं शिव रिखति० इन्द्रादिकसुरसेवित ब्रह्मादिकसुरसेवित प्रणमित ते शीषम् ॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ २॥

विबुधवधूर्बंद्व नृत्यित हृदये मुदसहिता शिव हृदये० किन्नर गायन कुरते किन्नर गायन कुरते सप्तस्वर सहिता। बिनकत ये थे बिनकत मृदङ्ग बादयते शिव मृदङ्ग० क्वण क्वण लिलता वेणु क्वण क्वण लिलता वेणु सबुर नादयते॥ ॐ हर हर हर महादेव॥३॥ रुण रुण चरणे रचयित त्युरमुज्ज्विलतं शिव त्युर् चक्रावर्ते भ्रमयित चक्रावर्ते भ्रमयित कुरते तांधिकताम् । तां तां जुप चुप तालं नादयते शिव तालं अङ्गुष्ठाङ्गुलिनादं अङ्गुष्ठाङ्गुलिनादं लास्यकतां कुरते ॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ ४॥

कर्पूरद्युतिगौरं पञ्चाननसहितं शिवपञ्चा० त्रिनयनशिश्वरमौलिः त्रिनयनशिश्वरमौलिःविषधरकंठयुतम् । सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभालं शिव पावकशिशभालं डमक्त्रिशूलपिनाकं डमक्त्रिशूलपिनाकं करघृतनृकपालम् ॥ ॐ हर हर हर सहादेव ॥ ५ ॥

शंखिननावं कृत्वा झल्लिर नावयते शिव झल्लिरि० नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते विष्णुवेंदऋचां पठते । इति मृदुचरणसरोजं हृदिकमले घृत्वा शिव हृदि० अवलोकयित महेशं शिवलोकयित सुरेशं इशं ह्यािनत्वा ॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ ६ ॥

रुण्डैः रचयति मालां पन्नगमुपवीतं शिव पन्न० वामविभागे गिरिजा वामविभागे गौरी रूपं अतिललितम् । युन्दर सकलशरीरे कृतभस्माभरणं शिव कृत० इति वृषभध्वजरूपं हर शिवशंकररूपं तापत्रयहरणम् ॥

ॐ हर हर हर महादेव ॥ ७ ॥

ध्यानं आरती समये हृदये इतिकृत्वा ज्ञिव हृदये० रामं त्रिजटानाथं शंभु त्रिजटानाथं ईशं ह्यभिनत्वा । संगीतमेवं प्रतिदिनपठनं यः कुरुते ज्ञिव पठनं० ज्ञिवसायुज्यं गन्छति हरसायुज्यं गुच्छति भक्त्या यः श्रुणुते ॥ ॐ हर हर हर हर महादेव ॥ ८॥ ॐ जय गङ्गाधर हर शिव जय गिरिजाघीश शिव जय गौरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं त्वं मा पालय शम्भो कृपया जगदीश।। ॐ हर हर हर महादेव।

ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं सेघवणं शुभाङ्गम् । लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवलोकैकनाथम् ।।

अर्थं—शान्त रूप, शेषनाग पर सोने वाले, नामि में कमल वाले, सारे देवताओं के अधिपति, समस्त लोकों के आधार, आकाश के समान व्यापक, वादल के रंग वाले, सुन्दर अवयवों वाले, लक्ष्मो के पति, कमल के समान नेत्र वाले, योगियों के घ्येय, संसार रूपी दुःख को दूर करने वाले, सारे लोकों के नाथ मगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ।

> वन्दे देवमुमार्पीत 'सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पन्नूनां पतिम् । वन्दे सूर्यन्नशाङ्कविद्वनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रयं वन्दे भक्तजनाश्चयं च वरदं वन्दे निवं शङ्करम् ॥

पार्वती के प्राणवल्लम, देवताओं के आदिगुरु, संसार को उत्पन्न करने वाले, सर्पं ल्पी गहनों वाले, हाथ में मृग को रखने वाले, जीवरूपी पशुओं के अधीम्बर, सूर्य चन्द्र और अग्नि का तीन नेत्र में धारण करने वाले, मगवान विष्णु को प्रिय, मक्तजनों के आश्रय और उनकी सफल कामनाओं को पूर्ण करने वाले मङ्गलमय मगवान शंकर को अत्यन्त नमस्कार करता हूँ।

शान्तं पद्मासनस्थं शशिषरमुकुटं पश्चवक्तं त्रिनेत्रं शूलं वज्जं च खङ्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तम् । नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं सांकुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥

मन को पूर्ण स्थिर किये हुए, पद्मासन में बैठे हुए, चन्द्रमा को मुकुट बनाये हुए, ईशान, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और सद्योजात रूपी पाँच मुखवाले, तीन आँखों वाले, दाहिने हाथों में शूल, वज्ज, तलवार, फरसा और अभय मुद्रा एवं वायें हाथों में सपं, पाश, घण्टा, हमरु और अङ्कुश धारण करने वाले, अनेक अलंकारों से सुशोमित, स्फटिकमणि के समान वर्ण वाले पार्वतीपित भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हुँ।

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् । सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥

कपूर के रङ्ग वाले, करणा के अवतार, संसार के सारतत्त्व, सपराज को गले का हार बनाने वाले, पार्वती के साथ हमेशा हृदयकमल में रहने वाले मगवान शङ्कर को नमस्कार करता है।

> असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर - शाखा - लेखनीं पत्रमुर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शास्त्रा सर्वकालं तदिप तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ( इसका अयं महिम्नः स्तोत्र के ३२वं स्लोक के नीचे देखें )

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥



श्री श्री १००८ आचार्यमहामण्डलेखर श्री स्वामी महोशानन्द गिरि की महाराज



हे परमेश्वर ! आप ही हमारे माता, पिता, मित्र, विद्या, धन हैं—थोड़े में आप ही हमारे सब कुछ हैं।

> करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्। विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे! श्रीमहादेव! शम्भो!

हे महादेव ! हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कान, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों या मन से जानकर या अनजान में किये हुए सभी अपराधों की आप क्षमा करें। हे करुणा के समुद्र शिवजी ! आपकी जय हो।

चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पेभूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्यवैश्वानरे । दिन्तत्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यस्तु किं कर्मभिः ॥

हे मक्तगण ! चन्द्र से प्रकाशित सिरवाले, कामदेव के नाश करनेवाले सिर में गंगा को घारण करनेवाले, सर्पों का हार और कुण्डल पहननेवाले अग्निरूपी तीसरी आँखवाले, गजचमें का सुन्दर परिधान करनेवाले, तीनों लोकों के सार रूप, पापों को हरनेवाले मगवान् शंकर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने मन को स्थिर करिये ! दूसरे कमों से कोई मी लाम नहीं है ।

ॐ तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ।

हम उस परमात्माको जानें और उनका ध्यान करें ऐसा वे हमें प्रेरित करें।

### मन्त्रपुष्पाञ्जलि

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॥

देवसदृश महापुरुषों ने पूजा, दान यज्ञादि के द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करके उन प्रधान धर्मों के आचरण के द्वारा महान् स्वर्ग पद को प्राप्त किया, जहाँ कि पहले की साधना के फलस्वरूप देवगण जाते हैं।

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्ववणाय कुर्यहे । समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेक्वरो वैश्ववणो ददातु । कुवेराय वैश्ववणाय महाराजाय नमः ।

वलपूर्वंक अपनी आज्ञा को मनानेवाले राजाधिराज कुवेर को हम नमस्कार करते हैं। वे कामनाओं को पूर्णं करनेवाले कुवेर मेरी कामनाओं को पूर्णं करें। विश्रवा के पुत्र महाराज कुवेर को नमस्कार है।

ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरत विश्वतस्पात्। सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः।।

सारे ही प्राणियों की ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों वाला परमेक्वर पशु-मनुष्यादि को हाथों पैरों से एवं पक्षि पतंगादि को परों से युक्त करता है। उनके रहने का स्थान जमोन आकाशादि भी वही एक परमात्मा बनाता है।

नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। पुष्पार्झील मया दत्तं गृहाण परमेश्वर!॥

मेरे द्वारा दिये हुए समयानुकूल उत्पन्न अनेक प्रकार की सुगन्धिवाले पुरुपों को और पुष्पाञ्जलि को हे महादेव ! आप ग्रहण करिये ।



श्री श्री १००८ आचार्यमहामण्डलेश्वर श्री स्वामी यतीन्द्र कृष्णानन्द गिरि जी महाराज



#### यति पूजा मन्त्र

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ।।

स्वस्ति न इंन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्वेदेवाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।।

> ॐ नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते॥ वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते॥

उँ वेदान्त-विज्ञान-सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

### **आचार्यपुष्पाञ्जलि**

ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहवे । सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्वते सहस्रकोटीयुगथारिणे नमः ॥१॥

विष्णुब्रह्मेन्द्रदेवैः रजतगिरितटात्प्राथितो योऽवतीर्यं शाक्याद्यद्दामकण्ठीरवनखरकराघातसञ्जातमूर्च्छाम् । छन्दोधेनुं यतोन्द्रः प्रकृतिमगमयत् सूक्तिपीयूषवर्षैः सोऽयं श्रीशङ्करार्यो भवदवदहनात्पातु लोकानजस्रम् ॥२॥

#### ( सान्वयार्थ )

| य:                      | =   | जो (दक्षिणामूर्ति    | छन्दोधेनुम्  | =  | वेदरूपी गाय को      |
|-------------------------|-----|----------------------|--------------|----|---------------------|
|                         |     | भगवान् सदाशिव )      | प्रकृतिम्    | =  | पुनः पूर्वं स्वामा- |
| विष्णुत्रह्ये-          | =   | भगवान् विष्णु प्रजा- |              |    | विक प्रतिष्ठा को    |
| न्द्रदेवै:              |     | पति ब्रह्मा देवराज   |              |    | (पुनर्जीवित किया)   |
|                         |     | इन्द्र आदि द्वारा    | अगमयत्       | _  | ले गये              |
| प्रायितः                | =   | अनुनय पूर्वक आवे-    | अयम् .       | _  | ·                   |
| ,                       |     | दन करने पर           | सः           |    | प<br>प्रसिद्ध       |
| रजतगिरि-                | =   | कैशास पवंत           | 4.           | _  | _                   |
| तटाव् .                 |     | से                   |              |    | (स्वनामधन्य)        |
| अतवीर्यं                | =   | आकर (पृथ्वी पर       | यतीन्द्रः    | =  | परमहंस संन्यासियों  |
|                         |     | अवतार लेकर)          |              |    | के मूर्धन्य         |
| सूक्ति-पीयूष            | =   | माष्य प्रकरणादि-     | শ্বীয়ন্ত্র- | =  | श्री शङ्करमगवत्     |
| वर्षे:।                 |     | रूपी अमृत की         | रार्यः       |    | पादाचार्य           |
|                         |     | वर्षा से             | लाकान्       | =  | समस्त लोकों को      |
| <b>घाक्या</b> द्युद्दाम | - = | बौद्ध, जैन, चार्वाक, |              |    | लाकों में रहनेवाले  |
| कण्ठीरवन-               |     | कापालिक, पाश्व-      |              |    | प्राणियों को        |
| खरकराघात-               |     | रात्र आाद ना-        | भव-दव        | == | जन्म मरणादि रूपी    |
| संजातमूच्छी स           | Į   | स्तिकों रूपी सिहों   | दहनात्       |    | आग की जलन से        |
|                         |     | क नाखून वाले         | अजस्त्रम्    | =  | हमेशा               |
|                         |     | पञ्जों से वेहाश हुई  | पातु         | -  | वचायें              |
|                         |     |                      |              |    |                     |

[ जब सनातन धर्म बौद्ध, जैन, चार्वाकादि नास्तिकों क आधात से लुक्षप्राय हा गया ओर देवताओं की पूजा यज्ञादि बन्द हो गये ता उन्होंन अपनी रक्षा के लिए मगवान शंकर से कातर होकर प्रार्थना की। दयामय प्रमु ने आचायं कुमारलमट्ट के रूप म अपने पुत्र कार्तिकेय स्वामी को भेजकर वेदों के पूर्व काण्ड का उद्धार करवाया और फिर स्वयं शंकराचार्यं रूप से अवतार लेकर उत्तरकाण्ड का उद्धार किया।

पूर्णः पीयूषभानुर्भवमरुतपनोद्दामतापाकुलानाम् प्रौढाज्ञानान्यकारावृतविषमपथभ्राम्यतामंशुमाली । कल्पः शाखी यतीनां विगतधनसुतादीषणानां सदा नः पायाच्छ्रीपद्मपादादिममुनिसहितः श्रीमदाचार्यवर्यः ॥३॥

भव-मरुतप- = जनम मरण रूपी
नोहामतापा- मरूमूमि में आकुलानाम् ध्यात्मिक आघिमौतिक, आघिदैविकादि तीनों
ज्वरों के मोषण
ताप से घवराये
हुए लोगों के लिए

पूर्ण: = पूर्ण

पीयूषनानुः = चन्द्रमा (समी ज्वरों की शान्ति-रूपी अमृतवर्षक )

प्रौढाज्ञाना- = बहुत गाढ़ अज्ञान न्ध्रकारावृत- रूपी अन्ध्रकार से विषमपथ- ढके हुए मयानक भ्राम्यताम् रास्तों में भटकते हुए के लिए

अंशुमाली = सूर्यं (अज्ञान नाशक ज्ञान स्वरूप) विगत-धन- = धन-घर-स्त्री आदि-सुतादीषणा- समस्त लौकिक नाम् इच्छाओं को छोड़ने वाले

यतीनाम् = परमहंस परिवा-जकों के लिए

कल्प: जासी = कल्पवृक्ष (की तरह

उनकी सारी मौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को

पूरा करने वाले)

श्रीपद्मापादा- = श्रोपद्मपादाचार्यं दिममुनिस- आदि अपने समी हित: शिष्यों के साथ

श्रीमत् = ब्रह्मविद्या रूपी धन वाले

आचार्यवर्यः = आचार्यो में श्रेष्ठ (श्री माध्यकार)

नः = हमारी

सदा = हमेशा हिंगी पायात् = रक्षा करें

रसागर

[सूर्यं और चन्द्रमा एक दूसरे के साथ कमी नहीं रहते परन्तु मगवान् माप्यकार में दोनों एक साथ ही हैं क्योंकि ब्रह्मानन्द रूपी अमृत और ज्ञान-रूपी प्रचण्ड मास्कर दोनों ही एकत्र हैं। उसी प्रकार इच्छा रहितों की इच्छापूर्णं करने वाले हैं। यह विरोधामास है।

> ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् । एक नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुईं तं नमामि ॥४॥

| व्रह्मानन्दम्  | = अनन्त आनन्द         | <b>एकम्</b> | = किसी भी अवयव       |
|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|                | स्वरूप                |             | से रहित              |
| परमसुखदम्      | = मोक्षरूपी निरति-    | नित्यम्     | = भूत, मविष्य और     |
|                | शय सुख को देने        |             | वर्तमान तीनों काल    |
| 2              | वाले .                |             | में एकसे रहनेवाले    |
| केवलम्         | = अज्ञान और उनके      | विमलम्      | = दोष रहित           |
|                | कार्यं से अछूत        | अचलम्       | = सारी क्रियाओं से   |
| ज्ञानमूर्तिम्  | = ज्ञानरूपी शरीरवाले  |             | रहित                 |
| द्वन्द्वातीतम् | = राग-द्वेष, काम-     | सर्वधोसा-   | = समस्त बुद्धियों के |
|                | क्रोघ इत्यादि जोड़ों  | क्षिभूतम्   | साक्षी रूप           |
|                | से रहित ं             | भावातीतम्   | = जन्म रहित          |
| गगनसदृशम्      | = आकाश के समान        | त्रिगुणरहि- | = सत्त्व, रज और      |
|                | सर्वंत्र व्यापक       | तम्         | = तमोगुण से रहित     |
| तत्त्वमस्या-   | = जीव और ईश्वर को     |             | उन                   |
| दिलक्ष्यम्     | एकता प्रतिपादित       | सद्गुरुम्   | = सद्गुरु को         |
|                | करने वाले वैदिक       |             | Mr.                  |
|                | . वाक्यों के अर्थ रूप |             | = म प्रणाम करता      |

नारायणं पद्मभवं विशिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् । श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥५॥

|              | <b>≕</b> भगवान् नाराय | ण . व्यासम् | = भगवान् कुष्ण-         |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| नारायणम्     |                       |             | द्वैपायन वेद-व्यास      |
| पद्मवम्      | = भगवान् ब्रह्मा      | 2           | (द्वापर युग के          |
|              | ये दोनों देवता        | 1           | •                       |
|              | में अद्वैत ज्ञान      | के          | वेदान्ताचार्यं, ब्रह्म- |
|              | प्रवतंक हैं।          |             | सूत्र के प्रणेता        |
| वसिष्ठम्     | = महर्षि वसिष्ठ       | ये          | एवं पुराणों और          |
|              | ऋषियों में            |             | महामारत द्वारा          |
| • •          | अद्वैतवादी है।        | 1           | वेदान्त रहस्य को        |
|              | वसिष्ठ महाराम         | 1           | सुगम कर्े वाले)         |
|              | में आदि               |             | = परमहंस                |
|              | वाल्मीकि ने अ         |             | श्री शुकदेवजी           |
| •            | राम के प्रति          |             | (अद्वैत के मूर्तरूप)    |
|              |                       |             | = मगवान् गौड़पादा-      |
|              | हुए उपदेशों           |             | · ·                     |
|              | ं संग्रह किया है      | । गौडपदम्   | चार्यं (कलियुग में      |
| शक्तिम्      | = ब्रह्मार्ष शक्ति (  | सत्य-       | ं वेदान्त के प्रथम      |
|              | युग के वेदान्ता       |             | काचार्यं, माण्ड्रक्यो-  |
| . च          | = और                  |             | पनिषद पर कारि-          |
| तत्पुत्रपरा- | = उनके पुत्र द        | াহাৰি       | काओं के कर्ता)          |
|              | पराश्चर (त्रेता       |             | = संन्यासी मण्डल के     |
| शरम्         | •                     | •           |                         |
|              | . वेदान्ताचार्य)      | योगीन्द्रम् |                         |
| च            | = और                  |             | पादाचार्यंजी            |
|              |                       |             |                         |

अथ = और इनके वाद = इनके अस्य शिष्यम् হ্যিত্য श्री शङ्करा-= मगवान् सदाशिव चायंम् के साक्षात् अवतार श्री शङ्करभगवत्पा-दाचार्यं = और अथ इनके वस्य (प्रधान) शिष्यगण शिष्यम् पद्मपादम् = पद्मपादाचार्यं ( आपका नाम ''आचार्य सनन्दन वन'' है, ब्रह्मसूत्र-माष्य पर ''पश्च-पादिका" नामकं टीका के बनानेवाले होने से आपको पञ्चपादिकाचार्यं भो कहते हैं आप मगवान् विष्णु के अवतार हैं।) हस्तामलकम् = हस्तामलकाचाय (आपका नाम ''आचार्यं पृथ्वीघर तीर्थं'' है। आपका

"हस्तामलकस्तात्र"

वेदान्त की अति प्रोढ रचना है।) तोटकम् तोटकाचार्यं ( आपका नाम ''आचार्यं आनन्द-गिरि" है । गुरु सेवा से ही आपको समस्त विद्या की प्राप्ति हुई थी। तोटकछन्द में ही ''श्रुतिसारसमुद्ध-रण" आदि ग्रन्थों को बनाने के कारण आपको तोटकाचार्यं कहते हैं। आप देवगुरु वृहस्पति के

च = और

तम् = उस स्वनामधन्य

वार्तिककारम् = सुरेश्वराचार्यं

(आपका नाम "आचार्य विश्व-रूप भारती" है मगवाच् बह्या के अवतार होने से

आप 'सुरेश्वर' नाम

अवतार हैं )

= अन्य सभी वेदान्त से ही प्रसिद्ध हैं : अन्यान सम्प्रदायाचार्यं वृहदारण्यकमार्ष्य = हमारे गुरु लोगों को अस्मद्गुरून् और तैत्तरीयमाष्य = नित्य निरन्तर आदि पर ''वार्तिक'' सन्ततम् = मन से, वाणी से लिखने के कारण आनतः और शरीर से आपको वार्तिककार नमस्कार करता भी कहते हैं ) = है। = और अस्मि

विक्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥६॥

च

= चीचे में दर्पणहर्य-= जो (परमात्मा) य: वाले शहर माननगरी-= निद्रा दोष की तरह निद्रया इव तुल्यम् ं समान = माया की अघटित मायया = देखता हुआ घटना शक्ति के द्वारा परयन = जागने पर (ज्ञान प्रवोधसमये = आत्मा में आत्मनि ं हो जाने पर ) निजान्तर्गतम् = अपने अन्दर ही = अखण्ड और मेद अद्वयम् होने वाले रहित = संसार को एव विश्वम् अपने स्वात्मानम् बहिः = अपने से बाहर आपका = उत्पन्न हुए प्रत्यक्षानुमाव उद्भूतम् करता है = की तरह यथा

तस्मै = उन वेदान्त और | श्रीदक्षिण- = श्रीदिक्षिणामूर्ति मृत्ये मगवान् का इदम् = यह नमः = हिमारा किया हुआ नमस्कार स्वीकार हो।

[ सृष्टि के आदि में सनत्कुमारों ने निवृत्तिमार्ग जा आश्रय लिया। वे जब भगवान् सदाशिव को गुरु बनाने के लिए गये तो मगवान् ने दक्षिणामूर्ति रूप स्रोकर उन्हें चिन्मुद्रा से उपदेश दिया। अतः वे हो निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक परमहंस परिद्राजकाचार्य हैं।]

# अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । तत्पदं दक्षितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥७॥

| येन        | = जिसने               | येन = जिन्होंने          |            |
|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| अखण्डमण्ड- | = सम्पूर्ण ब्रह्माण   | ह दिशितम् = मुझे प्रत्य  |            |
| लाकारम्    | = को                  |                          | ावा ।दलला  |
| चराचरम्    | = और उसके अन्द        | ्विया<br>र               |            |
|            |                       |                          |            |
|            | के समस्त ज<br>चेतन को | तस्म = उन                |            |
| व्याहम्    | = व्यास किया है       | श्री गुरवे = श्री गुरुदे | व को       |
| तत्पदम्    | = उस परम प            | नमः = (मेरा) स           | विं माव से |
|            | ( ब्रह्म ) को         | नमस्कार                  |            |
|            |                       |                          |            |

गुरुर्बह्या गुर्शिवष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥८॥

= महेश्वर (ज्ञानरूपी गुरु। = गुरु प्रकाश से अज्ञान = ब्रह्मा (शिष्य को व्रह्मा को जड से नष्ट उपदेश द्वारा आत्म-करने वाले ) हैं। साक्षात्कार उत्पन्न कराने वाले ) हैं। = गुरु = गुरु गुरु: गुरु: = प्रत्यक्ष दीखने वाले = विष्णु ( उत्पन्न हुए साक्षात् विष्णु: = निर्विशेष साक्षात्कार की वादी परम् = परमात्मा है प्रतिवादियों से रक्षा ब्रह्म = एसे उन सर्वोत्कृष्ट तस्मै करने वाले ) हैं। श्रीगुरवे = श्री गुरुदेव को = गुरु गुरु: = नमस्कार है। = स्वयं प्रकाश रूप नमः देव:

### श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् । नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ॥९॥

श्रुतिस्मृति = वेद स्मृति पुरा-पुराणानाम् णादि शास्त्रों के कल्याण करनेवाले शङ्करम् = आवार्य श्रीशङ्कर आलयम् = आश्रय मगवत्पादम् = मगवत्पाद को नमामि = मैं नमस्कार करता कृष्णालयम् = कृष्णासागर

# शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् । सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥१०॥

सूत्रमाष्य- = ब्रह्मसूत्र आर मगवन्तौ = समस्त ज्ञान धर्म कृतौ उसके माष्य को ऐश्वर्य वैराग्यादि बनाने वाले = वाले केशवस् = भगवान् विष्णु के शङ्कराचार्यम् = आचार्य शङ्कर अवतार गगवान् को वादरायणम् = वेदव्यासको (और) शङ्करम् = भगवान् शङ्कर के अवतार वन्दे = में नमस्कार करता है।

# ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः॥११॥

व्योमवत् ईश्वर: = जिस तस्य का उप-आकाश के समान व्यासदेहाय देश दिया जाता है = व्याप्त शरीरवाले उपदेश देने बाला दक्षिणामूत्ये गुरु: = श्री दक्षिणामूर्ति उपदेश लेने वाला, आत्मा शरीरवारी भगवान इति इन (तीनों के) सदाशिव को मूर्तिभेद-= अलगपने को मिटाने विशागिने वाले नमस्कार है।

> ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । नाना सुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पार्ख्वालम या दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥

### श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्

ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारभक्षणम् । उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥

किपत्थ-जम्बू = कैथ और जामुन नमामि = में नमस्कार के सुन्दर फलों को करता है फल-चारु शोक-विनाश- = संसार रूपी शोक खाने वाले **मक्षणम्** को नष्ट करने वाले = हाथी के मुख वाले कारकम् गजाननम् विघ्नेश्वरपाद-= गणेशजी के चरण मूतगणाधि- = भूतगणों से कमलों को पूजित सेवितम् पङ्कजम् = में नमस्कार = पावँती के पुत्र नमामि **उमासुतम्** (गणेशजी) को करता है

महिम्नः पारं ते परमिवदुषो यद्यसदृशी
स्तुतिर्ब्रह्मादीनामिप तदवसन्नास्त्विय गिरः।
अथावाच्यः सर्वः स्वमितपिरिणामाविध गृणन्
ममाप्येष स्तोत्रे हर! निरपवादः परिकरः॥१॥

महिम्नः पारं ते परम् अविदुषः यदि असदृशी
स्तुतिः ब्रह्मादीनाम् अपि तद् अवसन्नाः त्विय गिरः।
अथ अवाच्यः सर्वः स्वमितपरिणामाविध गृणन्
मम अपि एषः स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥

| हर !          | =  | हे पापों को हरने         | अवमन्ना:   | = | अयोग्य ही है।     |
|---------------|----|--------------------------|------------|---|-------------------|
|               |    | वाले !                   |            |   | (क्यों कि वे मी   |
| ते            | =  | आपको                     |            |   | आपको पूर्ण रूप से |
| महिम्नः       | =  | महिमा                    |            |   | नहीं जानते )      |
| परम्          | =  | अन्तिम                   | अय         | = | यदि (ऐसा कहो      |
| पारम्         | =  | सीमा को                  |            |   | कि)               |
| अविदुष:       | == | नहीं जाननेवाले का        | सर्वं।     | = | सभी लोग           |
| स्तुति:       | =  | स्तवन                    | स्वमतिपरि- | = | अपनी बुद्धि की    |
| यद            |    | अगर                      | णामाविध    |   | पहुँच तक          |
| असहशी         | =  | जैसा होना चाहिए          | गृणन्      | = | स्तवन करने पर     |
|               |    | वैसा नहीं है             | अवाच्यः    | = | दोष देने योग्य    |
| तद्           | =  | तो                       | ,          | • | नहीं है           |
| ब्रह्मादीनाम् | =  | ब्रह्मा, विष्णु इन्द्रा- | मम अपि     | = | (तब तो) मेरा भी   |
|               |    | दिक का                   | स्तोत्रे   |   | स्नवन करने का     |
| अपि           | =  | भी                       | एषः        | = | यह                |
| गिर:          | =  | स्तवन                    | परिकर:     | = | प्रयत्न           |
| त्वयि         | =  | आपके                     | निरपवाद:   |   | दोष रहित ही है।   |
|               |    |                          | 4          |   |                   |

अतीतः पन्थानं तव च मिहमा वाङ्मनसयो-रतद्व्यावृत्त्या यं चिकतमिभिषत्ते श्रुतिरिप । सः कस्य स्तोतव्यः कितिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतित न मनः कस्य न वचः ॥२॥

अतीतः पन्यानम् तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्यावृत्त्या यं चिकतम् अभिधत्ते श्रुतिः अपि। सः कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे तु अर्वाचीने पतित न मनः कस्य न वचः॥

|                  |   | _        |          |       |                   |   |                      |
|------------------|---|----------|----------|-------|-------------------|---|----------------------|
| तव               | = | आपकी     |          | 1     |                   |   | में कौन से गुण नहीं  |
| महिमा 🐪          | = | वड़ाई    |          |       |                   |   | हैं) (अर्थात्-अनन्त  |
| वाङ्मनसयोः       | = | वाणी अं  | र मन की  |       |                   |   | गुण हैं)             |
| पन्थानम् ं       | = | पहुँच से | ٠.       | ą     | n <del>स्</del> य | = | (उसका निर्गुण रूप)   |
| अतीत।            | = | दूर है   |          |       | 1                 |   | किसी का किस          |
| च                | = | ही (क्ये | ांकि)    |       |                   |   | वाणी या मनका         |
| यं               | = | जिसका    | (वर्णन)  | 1     | विषय:             | = | विषय हो सकता         |
| श्रुति:          | = | वेद      |          |       |                   |   | है (फिर भी)          |
| अपि              | = | मी       |          |       | अविचाने           | = | मक्तोंपर कृपा करके   |
| चिकतम्           | = | डरकर     |          |       |                   |   | धारण करने वाले       |
| अतद्व्यावृत्त्यो | = | निषेध म् | रुख से   | 1     | पदे .             | = | पञ्चमुखादि रूपों में |
| अमिषत्ते         | = | करता है  | į .      | ] ;   | g                 |   | तो                   |
| सः               | = | वह       |          | 1     | कस्य              | = | किस प्राणी का        |
| कस्य             | = | किसकी    |          | ١ :   | मनः               | = | <b>मन</b>            |
| स्तोतव्यः        | = | स्तुति   | का विषय  | r   : | न पत्तति          | = | नहीं लगता है         |
|                  |   | हो ः     | सकता है  | 1     | वच:               | = | (और) वाणी            |
|                  |   | (क्योंकि | )        | 1     | न                 | = | नहीं                 |
| कतिविधगुणः       | = | (उसके    | सगुण रूप | 1     | (पत्ति)           | = | (प्रवेश करती।)       |

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत-स्तव ब्रह्मन् ! किं वागिप सुरगुरोविस्मयपदम् । मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिव्यवसिता ॥३॥

१. वेद मो गलतो न हो जाय इस मय से सगुणक्ष्य का वर्णन तो "सर्व स्रत्विदं ब्रह्म"—समी कुछ ब्रह्म है—इस प्रकार और निर्गृणक्ष्य का वर्णन "निति नेति" वह यह सब नहीं हैं —इस प्रकार करता है।

मधुस्फीता वाचः परमम् अमृतम् निर्मितवतः तव ब्रह्मन् ! किं वाक् अपि सुरगुरोः विस्मयपदम् । मम तु एताम् वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामि इति अर्थे अस्मिन् पुरम्थन ! बुद्धिः व्यवसिता ॥

= हे व्यापक स्वरूप = तथापि वहान् = हे त्रिपुरासुर है को = अत्यन्त मीठे शब्दों पुरमयन ! मधुस्फीता में सनी हुई मारने वाले = सर्वोत्तम (और) परमम् = मोक्ष द्वारा देने-अमृतम् भवतः = आपके वाली, = गुणों का वर्णन गुणकथन-= वेदवाणी की पुण्येन करने के पुष्य से वाचः निर्मितवतः = रचना करने वाले एतां 🍙 = इस ( अपनी ) तव .= आपको वाणीं = वाणी को কি क्या पुनामि = पवित्र करता हूँ सुरगुरो: = ब्रह्मा जी की इति इसलिए वाक् = वाणी अस्मिन् = इस स्तुतिरूप अपि भी अर्थे = कार्य में विस्मयपदम् = आधर्यं करा सकती मम = मेरी है ? (अथित् नहीं वृद्धिः = बुद्धि करा सकती,) व्यवसिता = लगी है।

तवैश्वयं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयोवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरद! रमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत दहैके जडिधयः॥४॥ तव ऐश्वर्यम् यत् तत् जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयोवस्तु व्यस्तम् तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानाम् अस्मिन् वरव!रमणीयाम् अरमणीम् विहन्तुम् व्याक्रोशीं विद्यते इह एके जडिययः॥

| वरद !                     | = | हे समस्त अभि-        | ऐश्वयंम्                | = | ऐश्वर्यं,            |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|
|                           |   | लाषाओं को पूर्ग      | तत्                     | = | उसका                 |
|                           |   | करने वाले !          | विहन्तुम्               | = | खण्डन करने के लिए    |
| :212212811_               | _ | आकाशादि समी          | इह                      | = | इम संसार में         |
|                           | _ |                      | जडिंघयः                 | = | मूढ़ वुद्धिवाले (जड़ |
| प्रलयकृत्                 |   | जगत् की सृष्टि       |                         |   | पदार्थौ पर ही        |
|                           |   | स्थिति और संहार      |                         |   | सोचने वाले )         |
|                           |   | करने वाला            |                         |   | •                    |
| त्रयीवस्तु                | - | वेदों द्वारा प्रति-  | एके                     | = | कुछ लोग              |
| नवायस्यु                  | _ | पादित                | अरमणीम्                 | = | नुकसान पहुँचाने      |
|                           |   | पादत                 |                         |   | वाले.                |
| गुणिमन्नासु               | = | सत्त्व, रज और        | अस्मिन्                 | _ | (परन्तु) इस          |
|                           |   | तमोगुण के भेद से     | जारनाच                  | _ | ब्रह्माण्ड मर में    |
|                           |   |                      |                         |   | व्रह्माण्ड सर स      |
| तिसृषु                    | = | तीन (ब्रह्मा, विष्णु | अमव्यानाम् <sup>9</sup> | = | जिनका कल्याण         |
|                           |   | और खद्र)             |                         |   | नहीं है              |
| तनुषु                     | _ | मूर्तियों में        | रमणीयाम्                | = | उनको प्रिय लगने      |
| •७ <b>७</b><br>न्यस्त्रभ् |   | बँटा हुआ (प्रकट      | 44.444                  |   | वाले                 |
| ·                         | _ | किया हुआ )           |                         |   |                      |
|                           |   | (पाया धुजा )         | <b>ब्याक्रोशीं</b>      | = | आक्षेप पूर्ण मिथ्या  |
| यत्                       | = | जो                   |                         |   | दोष                  |
| तव                        | = | आपका                 | विद्यते                 | = | लगाते हैं।           |
|                           |   |                      |                         |   |                      |

१. मगवान् पर दोष लगानेवालों का कहीं भी उद्घार नहीं हो सकता।

किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो घाता सृजित किमुपादान इति च। अतक्यैंक्वयें त्वय्यनवसरदुःस्थो हतिधियः कुतकोंऽयं कांश्चिन् मुखरयित मोहाय जगतः ॥५॥

किमीहः किकायः स खलु किमुपायः त्रिभुवनम् किमाधारः धाता सृजति किमुपादानः इति च । अतक्येंश्वयें त्विय अनवसरदुःस्थः हतिधयः कुतकः अयम् कांश्चित् मुखरयित मोहाय जगतः ॥

कुतकः

त्विय = आपके = किसी भी तक से अतक्यँववर्ये जाना नहीं जा सके ऐसे ऐश्वयंके वारेमें स: वह (ईश्वर) घाता = जगत् का निर्माण करने वाला किमाघार: किस पर वैठकर, किंकाय: किस शरीर से, किमीह: किस प्रयत्न द्वारा किमुपाय: कौन से बौजारों से, किमुपादानः किस चीज से त्रिभुवनम् = तीनों लोकों को सृजित वनाता है, और इति इसी प्रकार के दूसरे

लेकिन विचार करते पर गलत निकलें ऐसे) कुतकं जगतः = संसार को मोहाय भ्रम में डालने के लिए हत्रिय: = जिनकी बुद्धि मारी गयी है कांश्चित् = ऐसे कुछ लोगों की मुखरयति = वकवादी बनाते हैं खलु लेकिन अयम् यह (कुतक )

(जो ठीक

= अवकाश रहित और

दीव

१. साधारण कर्त्ताओं द्वारा ईश्वर विषयक अनुमान किया जाता है, परन्तु वह ईश्वर अमिन्ननिमित्तोपादानकारण है, अतः यह अनुमान से सिद्ध नहीं होता है।

अनवसर -

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता-मिष्ठष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति । अनोशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर ! संशेरत इमे ॥६॥

अजन्मानः लोकाः किम् अवयवन्तः अपि जगताम् अधिष्ठातारम् कि भवविधिः अनावृत्य भवति । अनीशः वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः यतः मन्दाः त्वां प्रति अमरवर संशेरते इमे ॥

| अमरवर !     | = | हे देव श्रेष्ठ        | अधिष्ठातारम् = | = कर्त्ता के          |
|-------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| -           |   | महादेव !              | अनाहत्य =      | = विना                |
| अवयववन्तः   | = | जो टूट सकें ऐसे       | किं            | = क्या                |
|             |   | अङ्ग वाले होने पर     | भवति ः         | = हो सकती है ?        |
| अपि         | = | मी                    | वा :           | = यदि (इस प्रकार      |
| लोकाः       | = | ृपृथ्वी स्वर्गादि लोक |                | संसार का कर्ता        |
| <b>ৰ্দি</b> | = | क्या                  |                | अवस्य होने पर )       |
| अजन्मान:    | = | उत्पत्ति रहित हो      | अनीशः ः        | = सर्वसमर्थं ईश्वर से |
|             |   | सकते हैं ? (अथोत्     |                | मिन्न (कोई)           |
|             |   | नहीं)                 | भुवनजनने ः     | = संसार को उत्पन्न    |
| जगताम् ं    | = | (जब वे लोक            | कुर्यात् :     | = <b>करे</b> ,        |
|             |   | उत्पत्ति वाले हैं ता) | <b>क</b> :     | = (तो संसार को        |
|             |   | पृथिव्यादि लोकों की   |                | बनाने क लिए)          |
| मदविधिः     | = | उत्पत्ति              |                | कौन सी .              |

१. संसार में जो-जो खण्डित हो सकते हैं वे सब उत्पत्ति होनेवाले पाये जाते हैं। जैसे घड़े या कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं तो वे उत्पत्तिवाले मी होते हैं। सभी लोक इसी प्रकार टुकड़ेवाले हैं अतः उत्पत्तिवाले भी हैं।

परिकर: = सामग्री (काम में इमे = वे लावेगा?)

यत: = इस प्रकार प्रमाणों से ईश्वर के सिद्ध प्रति = वारे में संबेरते = सन्देह करते हैं

त्रयो सांख्यं योगः पशुपितमतं वैष्णविमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमदमदः पथ्यमिति च । रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमिस प्रयसामणंव इव ॥७॥

त्रयी सांख्यम् योगः पशुपतिमतम् वैष्णवम् इति प्रभिन्ने प्रस्थाने परम् इदम् अदः पथ्यम् इति च । रुचीनाम् वैवित्र्यात् ऋजु-कुटिल-नाना-पथ-जुषाम् नृणाम् एकः गम्यः त्वम् असि पयसाम् अणंवः इव ॥

त्रयी = वैदिक सनातन धर्म, वैष्णवम् = वैष्णवमार्गे सांस्यम् = कपिलमुनि प्रणीत सांस्य मार्गं, प्रमिन्ने = अलग अलग योगः = पातञ्जल मार्गे प्रस्थाने = रास्तों में से पशुपतिमतम् = शैवमार्गं, इदम् = यह मार्ग

१. ईश्वर को छोड़कर समी लोग किसी सामग्री से ही चीज बनाते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी रूप सामग्री से घड़ा बनाता है। अतः इस संसार का ईश्वर से मिन्न यदि बनानेवाला मानो तो किस सामग्री से उसने बनाया ? वह सामग्री कहाँ यी ? इत्यादि पूर्वश्लोक में कही हुई शंकाएँ उठ खड़ी होंगी। इसलिए ईश्वर को ही संसार का बनानेवाला मानना होगा।

| परम् ः       | <u>.</u> | सर्वोत्तम है        | नृणाम् | = | मनुष्यों को,    |
|--------------|----------|---------------------|--------|---|-----------------|
| च े          | =        | या                  | पयसाम् | = | नांदयों के लिए  |
| अद:          | =        | वह मार्ग            | अर्णवः | = | समुद्र की       |
| प्रथम्       | =        | हितकारी है          | इव     |   | तरह,            |
| इति          | =        | ऐसा                 | त्वम्  |   | आप ही           |
| रुचीनाम्     | =        | पसन्दताओं के        |        | = |                 |
| वैचित्र्यात् | =        | मिन्न होने से (है)। | एकः    |   | •               |
| ऋजु-कुटिल-   |          | इन सीघे या घुमा-    | गम्य:  | = | प्राप्त करने के |
| नाना पथ-     |          | वदार रास्तों से     |        |   | योग्य           |
|              |          | चलने वाले           | असि    | _ | हैं।            |
| जुषाम्       |          | चलन पाल             | ) did  |   | Q.              |

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेतीयत्तव वरद! तन्त्रोपकरणम् । सुरास्तां तामृद्धि विदधति भवद्भूप्रणिहितं न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥८॥

महोक्षः खट्वाङ्गम् परगुः अजिनम् भस्म फणिनः कपालं च इति इयत् तव वरद ! तन्त्रोपकरणम् । सुराः ताम् ताम् ऋद्धिम् विद्यति भवद्भूप्रणिहितम् न हि स्वात्मारामम् विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥

| वरद ! =         | हे श्रेष्ठ मोक्ष की | महोक्षः =               | = | एक बूढा वैल,    |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---|-----------------|
|                 | देने वाले !         | खट्वाङ्गम् =            | = | बाट का एक पाया, |
| तव =            | आप के               | खट्वाङ्गम् =<br>परशुः = | = | एक फरसा,        |
| तन्त्रोपकरणम् = |                     |                         | = | एक गज चमं       |

१. इनमें सनातन वैदिक धर्म सोघा रास्ता है व दूसरे क्रमशः कुटिल मार्ग है।

| मस्म                  | = राख,             | ऋदिम् =         | सम्पत्तियों को (सुद |
|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| फणिन:                 | = कुछ काले जहरीले  |                 | र्शनचक्र, ऐरावत     |
|                       | साँप ·             |                 | कल्प वृक्षादि )     |
| ৰ                     | = और               | विदघति =        | धारण करते है        |
| कपालम्                | = एक नरमुण्ड       |                 | (अर्थात् भोगते है)  |
| इति                   | = वस               | हि =            | 210                 |
| इयत्                  | = ये (सात ही हैं।) | विषय- =         | विषयसुखों की मृग-   |
| <u>ਰ</u>              | = फिर भी           | मुगतृष्णा       | तृष्णा का जल        |
| सुरा:                 | = अन्य सारे देवता  | स्वात्माराभम् = | चिदानन्दघन स्वरूप   |
| मवद्भू-<br>प्रणिहितम् | = आपके कृपा कटाक्ष |                 | में रहने वाले को    |
|                       | से ही हुई          | न भ्रमयति =     | भ्रम में नहीं डाल   |
| ताम्                  | = उन               |                 | सकता।               |
|                       |                    |                 |                     |

ध्रुवं कश्चित्सवं सकलमपरस्त्वध्रुविमदं परो ध्रौन्याध्रौन्ये जगित गदित न्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतिस्मन् पुरमथन! तैर्विस्मित इव स्तुविञ्जिह्नेमि त्वां न खलु ननु घृष्टा मुखरता॥९॥

श्रुवम् कश्चित् सर्वम् सकला अपरः तु अश्रुवम् इदम् परः श्रौब्याश्रौक्ये जगित गदित व्यस्तविषये। समस्ते अपि एतिसमन् पुरमथन! तैः विस्मितः इव स्तुवन् जिह्नोमि त्वाम् न खलु ननु धृष्टा मुखरता॥

१. मगवान् रांकर की यही विशेषता है कि वाहर से सम्पत्तिहीन होते हुए मी सबं सम्पत्तियों के दाता है, अतः मोगमोक्षार्थी दोनों ही को उनकी उपासना

|          |     | L '                | •                |    |                      |
|----------|-----|--------------------|------------------|----|----------------------|
| पुरमयन ! | =   | हे स्यूल, सूक्ष्म, | एतस्मिन्         | =  | इस                   |
|          |     | कारण देह को नष्ट   | समस्ते           | == | सारे                 |
| ·        |     | करके आत्म स्वरूप   | जगति             | =  | विश्व में            |
|          |     | में स्थित करने     | घ्रौव्याघ्रौव्ये | =  | विनाशी और अवि-       |
|          |     | वाले !             |                  |    | नाशी                 |
| कश्चित्  | =   | कोई (सांख्य,       |                  |    |                      |
| `        |     | सत्कार्यंवादी)     | व्यस्तविषये      |    | पदार्थं वैठे हुए हैं |
| सर्वम्   | =   | स्यूल सूक्ष्म सारे | गदति             | =  | ऐसा कहता है          |
|          |     | संसार को           | ननु              | =  | तो                   |
| ध्रुवम्  | _   | उत्पत्ति नाश से    | मुखरता           | =  | उन वादियों की        |
| ઝુનવ     |     | रहित               |                  |    | वाचालता              |
|          |     |                    |                  |    |                      |
| गदति     |     | कहता है।           | बृद्य            | =  | निलंज्ज है।          |
| तु       |     | तो                 | तै:              | =  | उन वादियों की        |
| अपर:     | =   | दूसरा (बौद्ध-      |                  |    | उक्तियों से          |
|          |     | नास्तिकादि         |                  |    |                      |
|          |     | असत्कार्यवादी )    | विस्मितः         | =  | अचंमित               |
| इदम्     |     | इन                 | इव               | =  | सा (होकर मी)         |
| सकलम्    | =   | जड चेतन समेत       | त्वाम्           | =  |                      |
|          |     | सारे पदार्थी को    | स्तुवन्          | =  | स्तुति करने में      |
| अध्रुवम् | =   | नाश वाला           | खलु              | =  | अवस्य ही (विवर्त-    |
| •        |     | (क्षणिक)           |                  |    | वादी वैदिक मतका      |
| गदति     | =   | कहता है।           |                  |    | अनुसरण करने के       |
| अपि      | =   | और                 | -                |    | कारण)                |
| पर:      | _ = | इन दोनों से अलग    |                  |    |                      |
|          |     | मतवाला (नैयायिक    | न जिह्नेमि       | =  | में लिजत नहीं        |
|          |     | आरम्भवादी)         |                  |    | होता ।               |
|          |     |                    | •                |    |                      |

तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिश्चिहिरिधः परिच्छेत्तं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशः ! यत् स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनं फलति ॥१०॥

तव ऐक्वर्यम् यत्नात् यत् उपरि विरिक्चिः हरिः अधः परिच्छेतुं यातौ अनलम् अनलस्कन्थवपुषः । ततः भक्ति-श्रद्धा-भर-गुरु-गृणव्म्याम् गिरिशः ! यत् स्वयम् तस्थे ताम्याम् तव किम् अनुवृत्तिः न फलति ॥

गिरिश ! = हे हिमालय पर्वंत तव आपके पर समाधिमस्न ऐश्वर्यम् = मृतंख्य तव आपकी परिच्छेत्तुम् = सीमा का अनुवृत्तिः = (कायिक, वाचिक लगाने के लिए मानसिक) सेवा यत्नात् = बड़े ही प्रयत्न के किम् = कौन सा साथ न फलति = फल नहीं देती? उपरि (मोक्ष पर्यन्त सारे = ऊपर की तरफ फल देती ही है।) विरिन्धिः = भगवान् ब्रह्मा यत् वयोंकि अघ: = (और) नीचे की यत् तरफ = तेजामयलिङ्गाकार हरि: मगवान् विष्णु वपुष: शरीर वाले = गये

१. एक वार मगवान ब्रह्मा और मगवान विष्णु में अपनी-अपनी महत्ता के वारे में विवाद हुआ। विवाद हटाने के लिए मगवान शंकर उनके सामने स्यूल तेजोमय लिङ्गाकार में प्रकट हो गये।

= (लेकिन दिव्य मक्ति-श्रद्धा- = शरीर से सेवा रूप अनलम् मक्ति और मन से भर-गुरु-हजारों वर्षों तक सेवा रूप श्रद्धा से गृणद्भ्याम् के प्रयत्न के वाद-पूर्णतया युक्त हो भी) पार नहीं कर वाणी से स्तुति करने पर पाया, = उन दोनों के सामने ताभ्याम् = तव (अन्तमें थक स्वयम् = आप अपने आप ततः = प्रकट हो गये। कर )

अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान् । शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर ! विस्फूर्जितमिदम् ॥११॥

अयत्नात् आपाद्य त्रिभुवनम् अवैरव्यतिकरम् दशास्यः यंत् बाहून् अभृत रणकण्डूपरवशान्। शिरः-पद्म-श्रेणी-रचित-चरणाम्भोठह-बलेः स्थिरायाः त्वद्भक्तेः त्रिपुरहर! विस्फूर्जितम् इवम्॥

= हे जीव जगत् और | स्थिरायाः त्रिपुरहर ! = ऐसी अविचल भेद ईश्वर का त्वद्धक्तेः = आपकी मक्ति मिटाने वाले! का (हो) = अपने ही मस्तक रूपी इदम् शिर:-पद्मे **=** यह श्रेणी-रचित-कमलों की पंक्ति को विस्पूर्जितम् = प्रताप (है) आपके चरण कमलों = कि चरणाम्मोरुह-यत् में भेट रूपसे चढ़ा वले: दशास्यः = दशमुख रावण ने = त्रिलोक को दिया, त्रिभुवनन्

१. रावण ने अपने नव सिर महादेवजी को कमल की जगह पर चढ़ाये थे।

अयत्नात् = बिना प्रयत्न के ही रणकण्डूं- = युद्ध के लिए खुज-अवैरव्यक्ति- = वैर रहित परवशान जाते हुए करम् (निष्कंटक) वाहून् = (अपन वीस) हाथों को आपाद्य = बनाकर (मी) अभृत = धारण किया।

अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। अलभ्या पातालेऽप्यलसचिलताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्ध्रुवमुपिचतो मुह्यति खलः।।१२॥

अमुष्य त्वत् सेवासमधिगतसारम् भुजवनम् बलात् केलासे अपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। अलम्या पाताले अपि अलस-चिलताङ्गुश्व-शिरसि प्रतिष्ठा त्विय आसीद् ध्रुवम् उपचितः मुह्यति सलः॥

कैलासे कैलास में वलात् = अत्यन्त वहादुरी के त्वदिधवसती = आपके रहने पर साथ अपि = मी, विक्रमयतः = आजमाने वाले त्वत्सेवा-= आपकी सेवा से ही अमुष्य = उस (रावण) को, समाधिगत-पाये हुए वल से त्विय = आपके सारम् वलवान् अलस-= अँगूठे का ऊपरी वलिताङ्-माग अनायास ही = अपने (बीस) हाथों गुष्ठ शिरसि धोरे से हिल जाने रूपी वनको के कारण

१. रावण की ललकार से ही सब लोगों ने हार मान ली अतः उसकी युद्ध की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अतः उसके हाथ युद्ध के लिए खुजलाते ही रहते थे। पाताले = पाताल में = कृतव्न पुरुष खल: अपि मी उपचित: समृद्ध होने पर प्रतिष्ठा = टिकाव (स्थान) उपकारी को ध्रुवम् = नहीं मिला मुह्यति = अवस्य ही भूल अलम्या आसीत् जाता है। = था।

यदृद्धि सुत्राम्णो वरद ! परमोच्चैरपि सतीमधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः ।
न तिच्चत्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोन कस्याद्धिक्त्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥

यत् ऋद्विम् सुत्राम्णः वरद ! परमोच्चैः अपि सतीम् अघः चक्रे बाणः परिजन-विषेयः त्रिभुवनः। न तत् चित्रम् तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः न कस्य अपि उन्त्यै भवति शिरसः त्विय अवनितः॥

= हे समस्त मोगों को वरद! अपि = मी विना मोगे ही अपने जो (अपने वैमवसे) यत् मक्तों को देनेवाले ! = नीचा अघ: = त्रिलोकी को दास कर दिया परिजन-चक्रे की तरह अधीन विवेय-तत् = वह = आपके चरणों की त्रिभुवनः रखने वाले स्वच्चरणयोः वरिव-= नमस्कारादि सेवा = वाणासुर ने वाण: = सबसे बढ़े चढ़े सितरि करने वाले परमोच्बै: तस्मिन् सतीम् = उस वाणासुर में हुए चित्रम् = कोई आश्चर्य (की = इन्द्र के सुत्राम्णः वात ) ऋदिम = ऐश्वर्यं को

= नहीं है। = किसकी कौनसी न = (क्योंकि) आपके त्विय = उन्नति के लिए चरणों में = नहीं = मस्तक का शिरसः = होता है ? अर्थात अवनति: = झुकना (नमस्कार सवकी ही सम्पूर्ण करना) उन्नति कर देता है।

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचिकतदेवासुरकृपा-विषेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः। स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि क्लाच्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः।।१४॥

अकाण्ड-ब्रह्माण्ड-क्षय-चिकत-देवासुर-कृपा-विधेयस्य आसीत् यः त्रिनयन विषम् संहृतवतः । सः कल्माषः कण्ठे तव न कुक्ते न श्रियम् अहो विकारः अपि क्लाध्यः भुवन-भय-भङ्ग-व्यसिननः ॥

त्रिनयन ! = हे सूर्यंचन्द्र और व्रह्माण्डक्षय- कालकूट जहर के अग्निरूपी आँख वाले ! कृपा-विघेयस्य के महा प्रलयकी सम्मावनासे आश्चर्यं

रै. मगवान के सामने अपने को नीचा करने से (प्रणाम करने से ) संसार में सबसे ऊँचा हो जाता है यही आधर्य है।

२. अमृत मन्यन के समय जब कालकूट नाम का प्रलयंकर जहर निकला तो सभी डर गये। अन्त में विष्णु मगवान के नेतृत्व में सभी ने महादेवजी की धरण ली। उन्होंने उसे सहज ही पीकर गले में घारण कर लिया। इसी से आप 'नीलकण्ठ' हो गये।

|              |   | चिकत देवता और      | श्रियम्  | = | ( आपके गले को )    |
|--------------|---|--------------------|----------|---|--------------------|
|              |   | राक्षसों पर दया के |          |   | सुन्दर             |
|              |   | वशीभूत होकर        | न कुरुते | = | नहीं बनाता है      |
| विषं         | = | उम कालकूट जहर      | न        | = | ऐसा नहीं ( अर्थात् |
| •            |   | को                 |          |   | बनाता ही है )।     |
|              |   |                    | वहो      | = | आश्चर्य है कि      |
| संह्रुतवतः   | = | (आपने) पी लिया     | मुवनमय-  | = | समस्त संसारके भय   |
| तव           | = | आपके               | मङ्ग-    |   | को नाश करने के     |
| कण्ठे        | = | गले में            | व्यसनिनः |   | स्वमाव वाले का     |
| यः           | = | ( उससे ) जो        | विकार:   | = | असोन्दर्यं         |
| कल्मावः      | = | काला दाग           | अति      | = | मी                 |
| <b>आसीत्</b> | = | हो गया             | रलाघ्यः  | = | प्रशंसनीय हो जाता  |
| सः           | = | वह दाग             |          |   | है ।               |

असिद्धार्था नैव क्वचिदिप सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगित जियनो यस्य विशिखा । स पश्यन्नीश ! त्वामितरसुरसाधारणभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि विशिषु पथ्यः परिभवः ॥१५॥

असिद्धार्थाः न एव क्वचित् अपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगित जियनः यस्य विशिखाः । सः पश्यन् ईशः! त्वाम् इतर-सुर-साधारणम् अभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥

| ईवा ! | = | हे ब्रह्माण्ड का | नित्यं | = | हमेशा               |
|-------|---|------------------|--------|---|---------------------|
|       |   | शासन करने वाले!  | जयिन।  | = | जीतने वाले (काम-    |
| यस्य  | = | जिस "            |        |   | देव के) हैं हैं हुए |

| . विशिखाः      | = | वाण              | पश्यन्          | = | समझने के कारण    |
|----------------|---|------------------|-----------------|---|------------------|
| सदेवासुरनरे    | = | देवता, राक्षस,   | स्मतंव्यास्मा   | = | ( उसका शरीर )    |
|                |   | मनुष्य युक्त     |                 |   | केवल स्मरण का    |
| जगति           | = | संसार में        |                 |   | विषय             |
| <b>क्वचिद्</b> | = | कभी किसी पर      |                 |   |                  |
| अपि            | = | भी               | अभूत्           | = | हो गया ( अर्थात् |
| असिद्धार्थाः   | = | अपने कार्यं किये |                 |   | वह मर गया        |
|                |   | विना             | हि              | = | और यह उचित       |
| निवर्तन्ते     | = | वापस लौटते       |                 |   | भी है) क्योंकि   |
| एव             |   | ही               | বহািঘু          | = | शरीर इन्द्रिय मन |
| न              |   | नहीं             |                 |   | को वश में करने   |
| ₹:             |   | (ऐस प्रतापी) वह  |                 |   | वालों का         |
|                |   | कामदेव           |                 |   |                  |
| स्वां          |   | आपको             | परिमवः<br>पथ्यः | = | अपमान            |
| इतरसुर-        | = | अन्य देवताओं के  | पथ्य:           | = | लामदायक          |
| साधारणम्       |   | समान             | न               | = | नहीं होता        |
|                |   |                  |                 |   |                  |

१. कामदेव समी को पीड़ित करने में समय है, अतः उसको बड़ा घमण्ड या। जब तारकासुर किसी से भी नहीं मरा तो देवताओं ने सोचा कि महादेवजी के पुत्र द्वारा ही इसका वध हो सकता है। लेकिन मगवान शक्कर उस समय समाधिस्य थे, अतः देवताओं ने कामदेव को उन्हें जगाने के लिए भेजा। अपनी सारी शिक्तयों के साथ उसने महादेवजी पर आक्रमण किया। समाधि में विश्लेष हुआ। भगवान शंकर के नेत्र खुल गये। चारों तरफ नजर डालने पर पता लगा कि यह कामदेव की उद्देण्डता थी। कामदेव गर्व में भूल गया था कि उन महादेव की कृपा से ही वह जगदिजयी बना था। तीसरा नेत्र खुला और क्षण भर में उस जगदिजयी की जगह पर केवल मस्म की ढेरी उस कामदेव की स्मृति में रह गयी।

मही पादाघाताद्व्रजित सहसा संशयपदं पदं विष्णोभ्रीम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् । मुहुद्यौदौंस्थ्यं यात्यिनभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटिस ननु वामैव विभुता ॥१६॥ मही पादाघाताद् व्रजित सहसा संशयपदम् पदम् विष्णोः भ्राम्यद्-भुज-परिध-रुग्ण-ग्रहगणम् । मुहुः द्यौः वौस्थ्यम् याति अनिभृत-जटा-ताडित-तटा जगद्रक्षायै त्वम् नटिस ननु वामा एव विभुता ॥

(नटराज!) = (हे नटराज शंकर! | व्रजति = प्राप्त हो जाती है जव) (अर्थात् मैं बचूंगी या त्वं नष्ट हो जाऊँगी) आप = संसार की रक्षा के विष्णो: जगद्रक्षायै = (तथा) भगवान् लिए (कालवल-विष्णु का = लोक वैकुष्ठ) और नामक राक्षस को पदम् सारे ग्रह मी मोहित करने के लिये ) भ्राम्यद्भुज- = अत्यन्त मजबूत परिघरुग-नटिस आर लम्बी शूल = ताण्डव नृत्य करते हैं (तव) सदश मुजाओं के ग्रहगणम् = पृथिवी मही घुमाने से घवरा = ताल देने के लिए जाते हैं। पादाघाताद् की हुई पैर की द्यौ: = आकाश अनिभृतजटा- = खुली हुई जटा का चोट से ताडिततटा माग एक देश में सहसा = अकस्मात् = अपने बचने के बारे संशयपदं लग जाने के कारण में शंका को मुहु: बार-वार

दौस्थ्यम् = अस्थिर याति = हो रहा हैं। ननु = अहो विभुता = ऐश्वर्य वामा = विपरीत एव = ही फल देता है। (अर्थात् रक्षा के

कार्य में भी छोगों को कुछ कष्ट हो ही जाता है । जैसे किसी राजा के प्रजा को बचाने के छिए युद्ध करने पर भी प्रजा को कुछ कष्ट हो ही जाता है।

वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः
प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरिस ते।
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतिम—
त्यनेनैवोन्नेयं घृतमहिम दिव्यं तव वपुः॥१७॥

वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहः वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरित ते। जगद् द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतम् इति अनेन एव उन्नेयम् घृतमहिम दिव्यम् तव वपुः॥

वियद्वधापी = आकाश मर में वारां = जल के प्रवाह की तारागण- = ताराओं के प्रति- गुणितफेनोद्ग विम्व से बुदबुदों की शोमा बढ़ गयो है जिस

१. गंगावतरण के समय शब्दूर मगवान ने गङ्गा को अपनी जटा में रख लिया था और वहाँ वह बिन्दु के समान दीखती थी। उसी गंगा ने अगस्त्य ऋषि के पी लेने के कारण खाली हुए समुद्र को फिर से मर दिया।

| उसी गंगाजलने      | दिव्यम्                                                                                  | =                                                                                   | सर्वं देवताओं के                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| संसार को          | •                                                                                        |                                                                                     | <b>घासक</b>                                                                                  |
| जलसमुद्र से घेरकर | वपु:                                                                                     | =                                                                                   | . शरीर ने                                                                                    |
|                   | घृतमहिम                                                                                  | =                                                                                   | (कैसी) विशाल<br>महिमा को धारण                                                                |
| बना दिया          |                                                                                          |                                                                                     | महिमा को धारण                                                                                |
| इससे              | ਵਰਿ •                                                                                    | _                                                                                   | किया है<br>इसका                                                                              |
| ही                |                                                                                          | _                                                                                   |                                                                                              |
| आपके              | তমণ্যু                                                                                   |                                                                                     | पता लगाया जा सकता है।                                                                        |
|                   | उसी गंगाजलने<br>संसार को<br>जलसमुद्र से घेरकर<br>दीप की शकल का<br>बना दिया<br>इससे<br>ही | संसार को जलसमुद्र से घेरकर दीप की शकल का बना दिया इससे ही जलसमुद्र से घेरकर घृतमहिम | संसार को जलसमुद्र से घेरकर दीप की शकल का बना दिया इससे ही जलसमुद्र से घेरकर वपुः = पृतमहिम = |

रथः क्षोणो यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राकौँ रथचरणपाणिः शर इति । दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि— विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥१८॥

रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिः अगेन्द्रः धनुः अयो रथाङ्गे चन्द्राकौँ रथचरणपाणिः शरः इति । विधक्षोः ते कः अयम् त्रिपुरतृणां आडम्बरविधिः विधयैः क्रोडन्त्यः न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः॥

श्लोणी = पृथ्वी को चन्द्राकों = सूर्य और चन्द्रमा रथ: = रथ को श्लाच्यि: = ब्रह्म को रथाङ्गे = रथ के पहिये, यन्ता = सारयी, अभे = और रथचरणपाणि: = चक्रपाणि मगवान् धनु: = धनुष,

१. यह एक ही प्रमाण आपकी महानता के लिए पर्याप्त है।

| शर:         | = | बाण             | विधि:       | = | पूर्ण तैयारी      |
|-------------|---|-----------------|-------------|---|-------------------|
| इति         | = | इस प्रकार       | बलु         | = | ठीक ही है         |
| त्रिपुरतृणं | = | त्रिपुरासुररूपी | विधेयैः     | = | स्थतन्त्रता से    |
|             |   | तिनके को        | क्रीडन्स्यः |   | खेलते हुए         |
| दिघक्षोः    | = | जलाने की इच्छा  | प्रभुषियः   | = | सर्वेश्वर की      |
|             |   | वाले            |             |   | संकल्परूपी बुद्धि |
| ते          | = | आपको .          | परतन्त्रताः | = | किसी अन्यके उचि-  |
| अयम्        |   | यह              |             |   | तानुचित विचारकी   |
| क:          | = | क्या            |             |   | अपेक्ष            |
| आडम्बर      | = | अद्भुत आडम्बर   | न           | = | नहीं रखती         |

हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाघाय पदयो-र्यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन् नेत्रकमलम् । गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर ! जार्गात जगताम् ॥१९॥

हरिः ते साहस्रम् कमलविलम् आधाय पदयोः यत् एकोने तस्मिन् निजन् उदहरन् नेत्रकमलम् । गतः भक्त्युद्रेकः परिणतिम् असौ चक्रवपुषा त्रयाणाम् रक्षाये त्रिपुरहर ! जार्गति जगताम् ॥

त्रिपुरहर! = हे त्रिपुरासुर हिरिः = मगवान् विष्णु ने नासक! ते = आपके

१. लौकिक पुरुष अनायास होने वाले कार्य के लिए वड़ी तैयारी नहीं करते । महादेवजी कटाक्ष से भी त्रिपुरासुरको नष्ट करने में समर्थ होने पर भी इतनी बड़ी तैयारी केवल खेल के लिए करते हैं । यही उनका ऐक्वयं है ।

| पदयोः      | = | चरणों में         | <b>उदहरन्</b> | = | उलाड़ा,             |
|------------|---|-------------------|---------------|---|---------------------|
| साहस्रम्   |   | एक हजार           | अस <u>ी</u>   | = | वही                 |
| कमलबलिम्   | = | कमलीं की मेंट     | मक्त्युद्रेकः | = | मिक का आधिक्य       |
| अाधाय      | = | चढ़ाने का संकल्प  | चक्रवपुषा     | = | सुदर्शनचक्र रूप में |
|            |   | करके              | परिणति        | = | वदल                 |
| तस्मिन्    | = | उन (कमलों) में से | गतः           | = | गया,                |
| एकोने      | = | एक कम हो जाने     | त्रयाणाम्     | = | (और मगवान्          |
|            |   | पर                |               |   | विष्णु अब ) उसी     |
| ्यत्       | = | जो                |               |   | सुदर्शन से तीनों    |
| निजम्      | = | अपने              | जगताम्        | = | लोकों की            |
| नेत्रकमलम् | = | आंखरूपी कमल       | रकायै         | = | रक्षा करने में      |
|            |   | को                | जागति         | = | सावघान रहते हैं।    |

क्रतौ सुप्ते जाग्रस्त्वमिस फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलित पुरुषाराधनमृते। अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरैः कर्मसु जनः।।२०।।

१. मगवान् विष्णु प्रतिदिन १००० कमलों से शिवजी की पूजा करते हैं।
एक बार उनकी मिक्त की परीक्षा करने के लिए शिवजी ने एक कमल को गुप्त
कर दिया। पूजा करने बैठने के बाद बिना पूर्ण किये उठने से नियम मङ्ग ;
हो जायगा अतः मगवान् विष्णु ने सोचा कि अपना नेत्र कमल ही क्यों न चढ़ा
दें। उनकी मिक्त से प्रसन्न होकर शब्दुर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दे दिया।

२. मिक तो एक मगवान विष्णु ने की और रक्षा सारे जगत् की हो गयी, यही महादेव की मिक्त का अचिन्त्य माहात्म्य है।

३. "हढपरिकरः" पाठ भेद है।

कतौ सुप्ते जाप्रत् त्वम् असि फल्योगे क्रतुमताम् स्व कर्म प्रथ्वस्तं फलित पुरुषाराधनम् ऋते। अतः त्वाम् सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फल्दानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा क्रुतपरिकरः कर्मसु जनः॥

= समाप्त होते ही नष्ट | प्रघ्वस्तम हुआ = इसलिए = कर्म = आपको पुरुषारांधनम् = चेतन तत्त्व = वैदिक और स्मातं उपासना के कमों के = विना ऋते क्व = कहां और कब फलदानप्रति- = फल = फल देता है ? फर्लात भुवम् संलग्न क्रती = (फिर भी) यज्ञ. सम्बेक्य = जानकर जप, पूजादि = अधिकारी लोग जनः सुसे = नष्ट हो जाने पर श्रुतौ = वेद में = यज्ञादि कर्म करने क्रत्मताम् श्रद्धां = बत्यन्त विश्वास वालों को वद्धवा = रखकर फलयोगे फल देने में कर्मस् = वैदिक कर्म में त्वम् आप कृतपरिकरः = उद्यम प्रारम्म करते जाग्रत् सावधान

१. प्रत्येक कार्य समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। परन्तु राजा आदि के सेवा रूप कार्य के समाप्त होने के बाद भी राजा उसका मिवष्य में फल देता है। इसी प्रकार पूजा जप आदि कार्य तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मिवष्य में उनके फल देने वाले चेतन तत्त्व भगवान सदाशिव मौजूद हैं। इससे जो सांख्यादिक ईरवर को नहा मानते उनका पराभव हो गया क्योंकि जो जड चीज है, वह देश काल के व्यवधान से, फल देने में असमर्थ है।

क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपितरधोशस्तनुभृता—
मृषीणामास्त्रिक्यं शरणद ! सदस्याः सुरगणाः ।
क्रोतुश्रेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसिननो
ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥

क्रियादक्षः दक्षः क्रतुपतिः अघीशः तनुभृताम् ऋषीणाम् आस्विज्यम् शरणद ! सदस्याः सुरगणाः । क्रतुश्रेषः त्यत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवम् कर्तुः श्रद्धाविधुरम् अभिचाराय हि मखाः ॥

= हे भूतप्रेतादिको मी | क्रतुपितः = यजमान ( थे ) शरणद! शरण देने वाले! ऋषीणाम् = त्रिकाल दर्शी भृगू = यज्ञ का स्वर्गादि आदि महर्षियों की विघान-व्यसनिनः फल देने वाले = आप से. आत्त्रिज्यम् = पुरोहितता (थी) त्वत्तः = (जिस यज्ञ में) = (और) ब्रह्मा विष्णु क्रियादक्षः सुरगणाः यज्ञादि क्रिया में आदि देवता प्रवीण = दर्शक (थे) सदस्याः क्रतुश्रेषः = समो प्राणियों के = ऐसे यज्ञ का नाश तनुभृताम् अधीश: = स्वामी हुआ, दक्षे: = दक्ष प्रजापति स्वयं | हि = क्योंकि

१. "अन्यः" पाठ भेद मी है।

२. दक्ष प्रजापित का यज्ञ सब विधियों से पूर्ण होने पर भी एक शिव शक्ति से रिहत होने के कारण नष्ट हुआ तो साधारण मनुष्यों के कार्य यदि मगवद्भक्ति से रिहत होने पर फल न दें तो क्या आश्चर्य है। शिव मक्ति से ही सारे कार्य पूर्णता का प्राप्त होते हैं। प्रेर-रें

श्रद्धाविधुरम् = श्रद्धा मिक्त के बिना कर्तुः = करने वाले का किये हुए अभिचाराय = नाश श्रुवम् = अवस्य ही करते हैं। आदि

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। घनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजित न मृगव्याधरभसः ॥२२॥

प्रजानाथं नाथ ! प्रसभम् अभिकम् त्वाम् दुहितरम् गतं रोहिदभूताम् रिरमियषुम् ऋष्यस्य वपुषा । घनुष्पाणेः यातम् दिवम् अपि सपत्राकृतम् अमुम् त्रसन्तम् ते अद्य अपि त्यजित न मृगव्याधरभसः ॥

| गाथ :        |    | ह दुष्टा का दमन        | रिरमयिषुम् | = | रमण करने<br>इच्छा | कों  |
|--------------|----|------------------------|------------|---|-------------------|------|
| रोहिद्भूताम् | == | लज्जा से हरिणी         | गतम्       | = | से गये हुए        |      |
|              |    | वनी हुई                | अभिकम्     | = | काम से मर्यादा    | के   |
| स्वाम्       | =  | अपनी ही                |            |   |                   |      |
| दुहितरम्     | _  | पुत्री से (सन्ब्या से) |            |   | उल्लंघन करने व    | 1160 |
|              |    | 341 4 (Heedt H)        | प्रजानाथम् | = | धर्म प्रवर्तक ब्र | ह्या |
| प्रसमम्      | =  | जबदंस्ती               |            |   | को                |      |
| ऋष्यस्य      |    | मृग के                 | दिवम्      | = | आकाश में          |      |
| वपुषा        | =  | शरीर द्वारा            | यातम्      |   |                   |      |
|              |    |                        | 41117      |   | चले जाने पर       |      |

१. ब्रह्मा आकाश में जाकर मृगिश्चरा नक्षत्र वन गया। तो सगवान् ब्रङ्कर का अमोघ वाण मी आर्द्री नक्षत्र वन गया। मृगिश्चरा के पीछे आर्द्री नक्षत्र चलता है। इसी पर यह रूपक है।

#### [ ४३ ]

= पर समेत तीर के = भी ं अपि सपत्राकृतम् घुसने की पीड़ा से = आपके ते = डरते हुए = हाथ के धनुष से त्रसन्तम् , घनुष्पाणे: अमुम् = उसको (ब्रह्माको) छूटा हुआ = आज अद्य अपि = मी = हरिणों को मारते मृगव्याध-== नहीं वाले व्याघके समान न रमसः उत्साही वाण त्यजति = छोड़ता है।

> स्वलावण्याज्ञंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन ! पुष्पायुधमपि । यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत ! देहार्धघटना— दवैति त्वामद्धा बत वरद ! मुग्धा युवतयः ।।२३।।

स्वलावण्याशंसाघृतधनुषम् अह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन ! पुष्पायुधम् अपि । यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत ! देहार्घघटनात् अवैति त्वाम् अद्धा बत वरद ! मुग्धाः युवतयः ॥

पुरमथन = हे प्रलय काल में पुर: = अपने सामने ही समस्त संसार का = तिनके की तरह तृणवत् नाश करने वाले ! आह्नाय = शीघ्र = अपने सौन्दर्य पर प्लुष्टं = अपने सौन्दर्य पर प्लुष्टं = जला हुआ विश्वास रख कर हिष्ट्वा = देखकर स्वलावण्या-शंसावृतध-भगवान् शंकर पर अपि = भी नुपम् = अगर धनुष तानने वाले यदि पुष्पायुधम् = कामदेव को देवी = पावंती

= आपको दुर्लम वामाञ्च से देहार्धंघटनात् = अर्धनारीश्वर रूप वाले घारण करने के = ठीक ही है अद्धा = (क्यों) अहो कारण वत स्त्रैणम = नारी के अधीन = (नवयुवतियाँ) युवतय: अवैति = समझे (तो) रमणियाँ यमनिरते ! = हे यमादि योग • मुग्धाः = (स्वमाव से ही) परायण ! समझहीन अज्ञानी वरद! = पावंती को अति हुआ करती हैं।

इमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर ! पिशाचाः सहचरा— श्चिताभस्मालेपः स्त्रगपि नृकरोटो परिकरः । अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमिखलं तथापि स्मृतृं णां वरद ! परमं मङ्गलमिस ॥२४॥

इमशानेषु आक्रीडा स्मरहर ! पिशाचाः सहचराः चिताभस्मालेपः स्नक् अपि नृकरोटी परिकरः। अमङ्गल्यम् शीलम् तव भवतु नाम एवम् अखिलम् तथा अपि स्मृतॄं णाम् वरव ! परमम् मंगलम् असि ॥

१. "पावंती ने मेरे लिए वड़ा तप किया है और दुःख उठाया है इसलिए जसे विरह दुःख से उवार लूँ" इस इच्छा से मगवान शङ्कर ने उनको अपने अत्यन्त दुर्लंग वामाञ्ज में घारण कर लिया । यही अर्धनारीक्वर रूप है।

२. इस सम्बोधन से भगवान का सर्वेदा जितेन्द्रियत्व वताया गया है। इसिलिए वे नारी के अधीन कभी नहीं हो सकते।

= रहने का ढंग = हे कामनाओं के चीलम् स्मरहर ! (चरित) नाशक ! = अमाङ्गलिक = भूत प्रेतों की अमङ्गल्यम् पिशाचा: = मलं ही प्रतीत हो भवतु नाम = दोस्तो, सहचराः = फिर तथा रमशानेषु = स्मशान में = मी र्वाप = आनन्द से खेलना आक्रीडा = हे सारी कामनाओं वरद ! = मुरदे की राख का चितामस्मा-को पूर्ण करने शरीर में अङ्गराग, लेप: = मनुष्यों के खोप-वाले! नुकरोटी ड़ियों की स्मतृ णाम् = (आपका) स्मरण = माला. स्रक् = और भी (गज-क्रने वालों के तो अपि चर्मादि ) आप = आपकी सम्पत्ति, = निरतिशय परमम् परिकरः मंगलम् = मंगलरूप (मोक्ष = तथा इस प्रकार का एवम् पद ) = आपका तव = है। असि अखिलम् = सम्पूर्ण

मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहुष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः । यदालोक्याह्नादं हृद इव निमज्यामृतमये दघत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् ॥२५॥

इससे "मङ्गल कामना वालों को शिव स्मरण नहीं करना चाहिए" ऐसा कहने वालों का परामव हो गया ।

मनः प्रत्यक् चित्ते सविधम् अवधाय आत्तमकतः प्रहृष्यद् रोमाणः प्रमदसिललोत्सिङ्गितदृशः। यत् आलोक्य आह्लादम् हृदे इव निमज्य अमृतमये दघति अन्तः तत्वम् किम् अपि यमिनः तत् किल भवान्॥

| यमिनः                  | = श्रमादि साधन        | । अपि    | = ही                    |
|------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|                        | सम्पन्न परमहंस        | तत्त्वम् | = तत्त्व सच्चिदानः      |
|                        | संन्यासी              |          | - का                    |
| वित्ते                 | = हृदय के दहराकाश     | आलोक्य   | = वेदान्त वाक्यों द्वार |
|                        | Ĥ                     |          | ः अखण्डाकार वृष्टि      |
| प्रत्यक्               | = (बहिर्विषयों से हटे |          | से साक्षात्कार करते     |
|                        | हुए) अन्तर्मुख        | अमृतमये  | = अमृत से भरे           |
| मना                    | = मन को               | हृदे     | = तालाब में             |
| अवघाय                  | = वृत्ति रहितकर के,   | निमज्य   | = मग्न हुए              |
| सविषम्                 | = श्रुति स्मृति में   | इव       | = समान                  |
|                        | वताई हुई रीति से      | अन्तः    | <b>≓ अन्दर</b> हो अन्दा |
| वात्तमस्तः             | = प्राणों का अवरोध    |          | वाह्य सुख हे            |
|                        | करके                  |          | ं (विलक्षण)             |
| प्रहृष्यद्             | = प्रसन्नता से        | आह्नादम् | = निरतिशय सुख को        |
| रोमाण:                 | = रोमान्त्रित (और)    | दधति     | = धारण करते हैं         |
| प्रमदस्राल-            | = बानन्द से जल पूर्ण  | तत्      | = वह (निरशितयः          |
| लोत्स <b>िक्कत</b> हरा | 0 4                   |          | सुख )                   |
| यत्                    | = जिस                 | किल      | = श्रुतियों में प्रसिब  |
| किम्                   | = किसी एक अनिवं-      |          |                         |
|                        | चनीय                  | मवान्    | = आप ही हैं।            |

इस क्लोक में जीव के रूप का निरूपण और स्वरूप साक्षात्कार की साधना को बताया।

त्वमर्कस्तवं सोमस्त्वमिस पवनस्तवं हुतवह— स्त्वमापस्तवं व्योम त्वमु घरणिरात्मा त्विमिति च । परिच्छिन्नामेवं त्विय परिणता विश्रतु गिरं न विद्यस्तत्तत्वं वयिमह तु यत्त्वं न भविस ॥२६॥

त्वम् अर्कः त्वम् सोमः त्वम् असि पवनः त्वम् हृतवहः त्वम् आपः त्वम् व्योम त्वम् उ घरणिः आत्मा त्वं इति च । परिच्छिन्नाम् एवम् त्विय परिणताः विश्वतु गिरम् न विद्यः तत् तत्त्वम् वयम् इह तु यत् त्वम् न भविस ॥

| स्वम्  | = | आप (ही)        | धरणि:         | = | घरती ( हैं )   |
|--------|---|----------------|---------------|---|----------------|
| अर्कः  | = | सूर्यं (हं)    | च             |   | और             |
| त्वम्  | = | आप (हो)        | त्वम्         | = | आप             |
| सोमः   | = | चन्द्रमा (हैं) | उ             | = | ही             |
| त्वम्  | = | आप (ही)        | आत्मा         | = | आत्मा          |
| पवनः   | = | वायु (हें )    | असि           | = | ŧ,             |
| त्वम्  | = | आप (ही)        | इति           | = | वस ( इतना ही ) |
| हुतवह: | = | अग्नि (हैं)    | एवम्          | = | ( आप का रूप इस |
| त्वम्  | = | आप ( ही )      |               |   | प्रकार है )    |
| अाप:   | = | जल ( हैं )     | परिणताः'      | = | पण्डित लोग     |
| त्वम्  | = | आप (ही)        | त्विय         |   | आपके बारे में  |
| व्योम  | = | आकाश (हैं)     | परिच्छिन्नाम् | = | संकुचित        |
| त्वम्  | = | आप (ही)        | गिरम्         | = | वाणी           |

१. यहाँ मगवान् को सीमित करने वालों का उपहास करने के लिए उन्हें पण्डित कहा है। इस क्लोक में ईक्वर के रूप का निरूपण किया गया है।

| विभ्रतु | = | प्रकाशित करते हैं। | न                 | = | नहीं          |
|---------|---|--------------------|-------------------|---|---------------|
| वयम्    | = | हम                 | भवसि              | = | हों,          |
| तु      | = | त्तो               | तत् ·<br>तत्त्वम् |   | उस            |
| इह      | = | इस संसार में,      | तत्त्वम्          | = | वस्तु को (ही) |
| यत् -   | = | जो                 | न                 |   | नहीं          |
| त्वम्   | = | आंप                | विद्य:            | = | जानते हैं     |

त्रयो तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनिप सुरा-नकाराद्यैवर्णेस्त्रिभरभिदधत्तीर्णविकृति । तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद ! गृणात्योमिति पदम् ॥२७॥

त्रयोम् तिस्रः वृत्तिः त्रिभुवनम् अथो त्रीन् अपि सुरान् अकाराद्येः वर्णेः त्रिभिः अभिद्यत् तीर्णविकृति । तुरीयम् ते घाम ष्विनिभः अवरुन्द्वानम् अणुभिः समस्तम् व्यस्तम् त्वाम् शरणद ! गृणाति ओम् इति पदम् ॥

| शरणदे !  | = | हे भयमीतोंको मय-<br>रहित करनेवाले !<br>अकार, उकार और<br>मकार भेद से | त्रिमि:  | = | तीन         |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------|
|          |   | रहित करनेवाले !                                                     | वर्णै:   | = | अक्षरों में |
| अकाराचै: | = | अकार, उकार और                                                       | व्यस्तम् | = | वेटा हुआ    |
|          |   | मकार भेद से                                                         | बोम्     | = | ओम् (ॐ)     |

१. इस क्लोक द्वारा महावाक्यों के वाक्यार्थ को वताया है। वाक्यार्थ ज्ञान से सारे द्वेत को वाधित करके अद्वेत में स्थिति कराके मगवान् शक्कर प्राणियों को अमय बना देते हैं क्योंकि श्रुति कहती है कि "द्वितीयाद्वै मयं मवित" ( दूसरे ते ही मय होता है ) और "अमयं वै जनक प्राप्तोऽसि" ( अद्वेत ज्ञान के द्वारा है जनक ! तू मयरहित हो गया )।

| इति             | = यह                                                                     | ओर प्रलय),                                                        |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| पदम्            | == शब्द,                                                                 | अयो = अध्यात्म; अधि                                               | उत्तेत    |
| त्रयीम्         | = (ऋक् यजुः और<br>साम यह तीन ) वेद                                       | अधिभृत आदि २<br>भेदों में                                         |           |
| तिस्र:          | = तीन                                                                    | व्यस्तं त्वाम् = (बटे हुए) आप                                     | . 2.      |
| वृत्त <u>ीः</u> | = अवस्थाएँ ( जाग्रत्,<br>स्वप्न और सुषुप्ति                              | रूप को                                                            | 45        |
|                 | एवं इनके अभि-<br>मानी विश्व, तैजस<br>और प्राज्ञ )                        | तिस्रः वृत्ति = ( शक्ति वृत्ति<br>वाच्यार्थं का) वर्ष<br>करता हुआ |           |
| त्रिभुवनम् .    | = तीन लोक ( मू:,                                                         | अपि = मी                                                          |           |
|                 | मुवः और स्वः एवं<br>इनके अभिमानी<br>विराट् हिरण्यगर्म<br>और अव्याक्तत ), | समस्यम् = (अकार उका<br>और मकार भेद<br>रहित) अखण्ड(ॐ<br>रूप से     | से        |
| त्रीच्          | = तीन                                                                    | अणुभिः = सूक्म सूक्मत                                             | 7         |
| सुरान्          | = देवता (ब्रह्मा, विष्णु<br>और रुद्र एवं इनके<br>कार्यं सृष्टि, स्थिति   | सुक्मतम आदि                                                       | <b>ति</b> |

अकार का अर्थ ऋग्वेद, जाग्रदवस्था, भूलोंक और ब्रह्मा है। उकार का अर्थ यजुर्वेद, स्वप्नावस्था, भुवलोंक और विष्णु है। मकार का अर्थ सामवेद, सुपुष्ठि, स्वर्लोक और महेरवर है।

२. यद्याप अधँमात्रा में कोई भेद नहीं है तथापि दीघंकाल तक प्लुतोच्चारण से भेद प्रतीत होता है। इस क्लोक का विषय अतिगृढ़ है और गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। जिज्ञासु पुरुषों को माण्ड्रक्योपनिषद्, गौडपादाचार्यंकृत-कारिका, पञ्चोकरण वार्तिक आदि ग्रन्थों को गुरुमुख से पढ़ना चाहिए।

अवरुष्धानम् = जहत् अजहत् रहित शुद्ध लक्षणावृत्ति से तुरीयम् = सारी त्रिपुटियों से लक्ष्यार्थं का वर्णन करते हुए समस्तम् = अखण्डार्थं ते = आपके धाम = स्वरूप को तीर्णविकृति = सारे विकारों से गृणाति = वतलाता है।

> भवः शर्वो रुद्रः पशुपितरथोग्रः सहमहाँ— स्तथा भोमेशानाविति यदभिधानाष्टकिषिदम् । अमुष्मिन्त्रत्येकं प्रविचरित देव ! श्रुतिरिप प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥

भवः शर्वः रद्रः पशुपितः अय उग्नः सहमहान् तथा भीनेशानौ इति यत् अभिधानाष्टकम् इदम् । अमुिष्मन् प्रत्येकम् प्रविचरित देव ! श्रुतिः अपि प्रियाय अस्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्यः अस्मि भवते ॥

| देव !   | = हे स्वयं प्रकाशरूप         | उग्र: =    | = उग्र ( प्रचण्ड  |
|---------|------------------------------|------------|-------------------|
| भवः     | = मव (संसार का               |            | ज्ञानाग्नि ),     |
|         | स्रष्टा ),                   | सहमहान् =  | = महादेव          |
| सर्वैः  | = सर्वं (मक्त सुख-           | तथा =      | = तथा             |
|         | दायक),                       | भीमेशानौ = | = भीम (पापियों के |
| रुद्र:  | = ख (दुष्टों को रुलाने       |            | लिए मयंकर ),      |
|         | वाला),                       |            | ईशान (संसार का    |
| पशुपतिः | = पशुपति (संसार              |            | शासक)             |
| ,       | = पशुपति (संसार<br>का मालिक। | इति =      | = इतने            |
| अय      | = और                         | इदम् =     | = ये              |

 जो = ऐसे (स्वप्रकाश अस्मै । यत् अभिघानाष्ट्रकम् = आठ नाम्. रूप से सर्वदा प्रत्यक्ष) = इनमें से = सवके शरण, अमुष्मिन् धाम्ने = परमंत्रिय प्रत्येकम् प्रियाय = एक-एक नाम का श्रुति: **=** वेद, मवते = आपको प्रणिहित-अपि = स्मृति, पुराण = वाणी, मन और इतिहासादि शरीर से नमस्कार नमस्य = सर्वोत्कृश्तया वोध प्रविचरति करता कराते हैं। अस्मि = है।

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव ! दिवष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर ! महिष्ठाय च नमः । नमो विषष्ठाय त्रिनयन ! यिवष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदिमितिसर्वाय च नमेः ॥२९॥

| प्रियदव ! | = | हे निजन प्रदेश    | नमः         | न् | मस्का = रहै।    |
|-----------|---|-------------------|-------------|----|-----------------|
|           |   | विहार रसिक !      | स्मरहर !    | =  | हे कामदेव को    |
| ते        | = | आपके              |             |    | नाश करनेवाले !  |
| नेदिष्ठाय | = | अत्यन्त निकट रहने | क्षोदिष्ठाय | =  | (आपके) परम      |
|           |   | वाले स्वरूप को    |             |    | लघुरूप को       |
| नमः       | = | नमस्कार है,       | नमः         | =  | नमस्कार है,     |
| ঘ         | = | और                | च           | =  | और              |
| दविष्ठाय  | = | अत्यन्त दूर रहने  | महिष्ठाय    | =  | परश महोन्रूप को |
|           |   | वाले स्वरूप को    | नम:         | =  | नमस्कार है।     |

१. पूर्वमन्त्र में प्रणनरूप से मगवान् की उपासना वताई। उसमें अनिधकारी मन्दाधिकारी के लिए इन मन्त्रों द्वारा उपासना बताई।

= हे तीनों आंखों = नमस्कार है। त्रिनयन नमः = सर्वेष्टप (आप) को वाले! सर्वस्मै = ( आपके ) सबसे = नमस्कार है. विषिष्ठाय नमः और अधिक बुढ़े रूप को च तदिदमिति-= परोक्ष-अपरोक्ष सव = नमस्कार है। नमः तरह से अनिवंद सर्वाय = और च नीय आपके रूप को = सबसे अधिक युवा-यविष्ठाय = नमस्कार है!<sup>1</sup> - रूप को नमः

> बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रवलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः।।३०॥

= संसार की उत्पत्ति | तत्संहारे = संसार के संहार के लिए करने के लिए वहलरजसे = तमोगुण और सत्त्व = सत्त्व और रजो-प्रवलतमसे गुणसे अधिक होगया गुणों से नहीं दब है रजोगुण जिनका सके ऐसे तमोगुण = उन भवमूर्ति ब्रह्मा मवाय वाले जी को = हर मूर्ति रुद्रजी को हराय नमो नमः = वार-बार नमस्कार नमो नमः = वार-वार नमस्कार है। है।

१. इसमें मगवान की अनिवंचनीयता का वर्णन किया गया है। मगवान ही संसार में सब रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं और मगवान ही इन सबसे परे इन सबके अधिधान रूप से भी प्रकाशित हो रहे हैं।

= लोगों के मुख के | निस्त्रैगुण्ये = तीनों गुणोंसे अछूत जनसुखकृते लिए पदे = पद की प्राप्ति के = रजोगुण और तमो-सत्त्वोद्रिक्तौ ਲਿਧ गुण से सत्त्वगुण के वढ़ जाने पर प्रमहिस = माया से शुन्य शुद्ध चैतन्य रूप = मृडरूप विष्णु जी मृडाय को = सदाशिव आपको **शिवाय** नमो नमः = वार-वार नमस्कार नमो नमः = वार-वार नमस्कार है।

कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं क्व च तव गुणसीमोल्लिङ्घनी शश्वदृद्धिः । इति चिकतममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद् वरद! चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥३१॥

कुशपरिणति चेतः क्लेशवश्यम् क्व च इदम् क्व च तव गुणसीमोल्लिङ्किनी शश्वत् ऋद्धिः। इति चिकतम् अमन्दीकृत्य माम् भक्तिः आघात् वरद! चरणयोः ते वाक्यपुष्पोपहारम्॥

बरद ! = हे मोक्षं देने वाळे ! जानने वाळा क्व = कहाँ क्लेशवस्यम् = हमेशा ही राग-च = तो ढेषादि हजारों देवम् = यह (मेरा) दोषों से मरा हुआ क्यापरिणति = थोड़े से विषयों को चेत: = मन

१. चतुर्थं रलोक के ''तिमृषु गुणाभिन्नासु तनुषु'' की यहाँ व्यास्या की गयी है। मगवान शङ्कर ही गुण और गुणरहित के भेद से ब्रह्मादिक बने हैं।

= मुझ को = और माम् च = बल से स्तुति कराने अमन्दीकृत्य = कहां क्व में लगाकर = सापकी तव = अनन्त गुणों वाली गुणसीमोल्लं भक्तिः = आपकी मक्ति ने घिनी असीम = आपके = (और) हमेशा रहने ते चाश्वत चरणयोः = चरणों में वाली वाक्यपुष्पो - = वाक्य रूपी फूल = महिमा ओर ऐश्वर्य ऋद्धिः ਜੇਂਟ इति = इससे पहारम् = डरे हुए चिकतम् = चढ़ाया। आघात

> असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखां लेखनीं पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदिप तव गुणानामीश पारं न याति॥३२॥

वसितगिरिसमम् स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतक्वरशासा लेखनीम् पत्रम् उर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तत् अपि तव गुणानाम् ईश ! पारम् न याति ॥

१. जैसे फूल अपने प्रेमी माँरों को तो सुगन्ध और मधु दोनों ही देता है। परन्तु रास्ते जाने वाले को भी सुगन्ध तो दे ही देता है। वैसे ही यह स्वी शिवमक्तों को श्रवणसुख, मोग एवं मोक्ष सभी देता है, परन्तु अभक्तों को श्रवणसुख तो देता ही है। इसीलिए फूल से तुलना की गयी है।

| ईश!          | = हे सबको अपने         | सुरतरु- =   | कल्पवृक्ष      |
|--------------|------------------------|-------------|----------------|
|              | शासन में रखने          | वरशासा      | रूप            |
|              | वाले !                 | लेखनीम् =   | कलम को         |
| यदि          | = अगर                  | गृहीत्वा =  | लेकर           |
| असित-        | = काले पहाड़ के        | सर्वकालम् = | निरन्तर और कार |
| गिरिसमम्     | जितनी                  |             | की समाप्ति तक  |
| कज्जलम्      | = स्याही               | लिखांत =    | लिखति रहे      |
| सिन्धुपात्रे | = समुद्र रूपी दवात में | तत् =       | तो             |
|              | (घोलकर, तथा)           | अपि =       | मी             |
| उर्वी -      | = समस्त पृथ्वी रूप     | तव =        | आपके           |
| पत्रम्       | = कागज                 | गुणानाम् =  | : गुणों का     |
| स्यात्       | = हो और उसपर,          | पारम् =     | : अन्त         |
| <b>बारदा</b> | = (यदि स्वयं) सर-      | न =         | नहीं           |
|              | स्वती                  | याति =      | : आयेगा        |
|              |                        | •           |                |

असुरसुरसुन न्द्रैर्राचतस्येन्दुमौले— र्प्राथतगुणमहिष्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलधुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥

असुरसुरसुनीन्द्रैः अचितस्य इन्दुमौलेः ग्रथितगुणसहिन्नः निर्गुणस्य ईश्वरस्य । सकलगणवरिष्ठः पुष्पवन्ताभिष्यानः रुचिरम् अलघुवृत्तैः स्तोत्रम् एतत् चकार ॥

भावार्थं यह है कि इतनी असम्मावित सामग्री भी इकट्ठी हो जावे तो
 भी महादेव के अन्नत गुणों का पार नहीं पावेंगे।

२. गुणविरष्टः पाठ भेद हैं।

= शंकर के सेवकों में सकलगण-इन्दुमौले: = मगवान् चन्द्रशेखर वरिष्ठ: सर्वश्रेष्ठ पुष्पदन्ता-= पूष्पदन्ताचार्यं नाम ग्रथितगुण-= गुणों से गुम्फित भिघान: के गन्धवं ने महिम्न: महिमा वाले असुरसुर-= प्रमुख राक्षस, देवता एतत् = इस मुनीन्द्रै: और मुनियों द्वारा रुचिरम् = मनोरम अचितस्य = पूजा किये हुए, स्तोत्रम् = स्त्रोत्र को निर्गुणस्य सर्वगुणों से रहित, अलघुवृत्तैः = बड़े (शिखरिणी) ईव्वरस्य = सर्वं संसार के परम छन्दों से युक्त अधिनायक = बनाया है। चकार

> अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठित परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः । स भवित शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतरघनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च ॥३४॥

अहरहः अनवद्यम् धूर्जटेः स्तोत्रम् एतत् पठित परमभक्तचा शुद्धित्तः पुमान् यः। सः भवित शिवलोके रुद्रतुल्यः तथा अत्र प्रचुरतरघनायुः पुत्रवान् कीर्तिमान् च॥

य: = जो एतत् इस पुमान् = मनुष्य अनवद्यम् = दोषरहित = परा मिक्त से परममक्तथा स्तोत्रम् = स्तोत्र को = मन को शुद्ध करके शुद्धचित्तः अहरहः = (दिन) प्रतिदिन त्रिलोकीनाय शङ्कर बुजटे: पठति = पढ़ता है, के = वह

= [इस लोक में अत्र = तया प्रचुरतर-श्व = खूव धन और श्चिवलोके = (मरने के बाद) घनायुः लम्बी उमर वाला कैलास में = पुत्रादि कुटुम्ब वाला रुद्रतुल्यः पुत्रवान् = सायुज्य मुक्ति प्राप्त = और करने वाला कीतिमान् = यशवाला भवति = होता है।

## दीक्षा दानं तपस्तीर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रियाः । महिम्नःस्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥३५॥

दीक्षा = वृत महिम्नःस्तव- = महिम्न स्तोत्र पाठ दानम् = धन का दान. की। पाठस्य = ग्रारीरिक तप. षोडशीम् = सोलहवीं तपः तीर्थंस्नानम् = तीर्थं में स्नान. कलाम् = कला के भी (क्पये यागादिका: = यज्ञ पूजा वगैरह में एक आना) सभी न अहंन्ति = योग्य नहीं है। क्रिया: = क्रियाएँ

## आसमाप्तमिवं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम् । अनौपस्यं मनोहारि पुण्यं गन्धर्वभाषितम् ॥३६॥

= य ( उपस्थित ) गन्धर्व-= गन्धवं द्वारा कहा इदम् माषितम् अनौपम्यम् = सभी स्तोत्रोंसे महान् हुआ, मनोहारि = मनको हरने वाला, शिवम् = कल्याणकारी = पवित्र, पुण्यम् स्तोत्रम् = स्तोत्र ईश्वरवणनम् = ईश्वर की महिमा आसमाहम् = पूर्णं रूप से समाह के वर्णन से युक्त हो गया।

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥३७॥

महेशात् न अपरः देव महिम्तः न अपरा स्तुतिः। अघोरात् न अपरः मन्त्रः न अस्ति तत्त्वम् गुरोः परम्॥

= कोई अन्य = भगवान् महेश से महेशात् अपर: = मिन्न मन्त्र: मन्त्र अपर: = नहीं है। = कोई देवता देव: न गुरो: = गुरु से = नहीं है। न महिम्नः = महिम्न से बढ़कर = श्रेष्ठ परम् = कोई तस्व = दूसरा तत्त्वम् अपरा स्तुति: = स्तोत्र = नहीं न = नहीं अस्ति = ' है। न अघोरात् = अघोर से वडा

> कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशर्शेषरमौलेर्देवदेवस्य दासः । स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३८॥

सः = उस प्रसिद्ध राजः राजा ने,
कुसुमदशन- = पुष्पदन्त नामनामा वाले मौले: को सिर पर धार्ष
सर्वगन्धर्व- = सव गन्धर्वों के किये हुए

१. कुछ प्राचीन साम्प्रदायिक टीकाकारों के अनुसार श्रीशिवमहिम्नःस्तो यहीं सम्पूर्ण हो जाता है। इसके आगे फल बोधक वचन हैं।

२. शशिधर पाठ भेद है।

= ऐसा सुना = देवाधिदेव महादेवके | खलु जाताः देवदेवस्य है कि = दास ने. दासः = उन महादेव के == इस इदम् अस्य दिव्यदिव्यम् = सुन्दर और पवित्र रोषात् = गुस्से से = महिमा के महिम्नः = ही एव = स्तोत्र को = अपनी महिमा से स्तवनम् निजमहिम्नः अकार्षीत = गिरकर = बनाया है। अष्ट:

> सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं पठित यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः । व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनिवदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् ॥३९॥

सुरवरमुनिपूज्यम् स्वर्गमोक्षेकहेतुम् पठित यदि मनुष्यः प्राञ्जिलः न अन्यचेताः। वजित शिवसमीपम् किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनम् इदम् अमोघम् पुष्पदन्तप्रणीतम्॥

यदि = अगर प्राञ्जिलः = (और) हाथ जोड़-न अन्यवेताः = एकाग्रवित होकर

१. पुष्पदन्त एक राजा के यहाँ प्रतिदिन फूल चुराने आया करते थे। लेकिन उसमें अदृश्य होने की शक्ति होने के कारण उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अन्त में तंग आकर राजा ने बगीचे के फाटक पर शिवनिर्माल्य फैला दिया। पुष्पदन्त के पैर उस पर पड़े और उस अपराध के कारण उनकी अन्तिह्त होने की शक्ति नष्ट हो गयी। ज्यान के द्वारा पता लगने पर उन्होंने महेश की स्तुति इसी "शिवमहिम्न:स्तोत्र" से की जिससे आशुतोप ने इनको क्षमा करके इनकी शक्ति इनको वापस दे दो। ऐसी कथा प्रसिद्ध है।

मनुष्य! = (कोई) मानव = कभी व्यर्थन जाने = श्रेष्ठ देवताओं और सुरवरमृनि-वाले मननशील संन्या-पुज्यम् = स्तोत्र को स्तवनम् सियों द्वारा प्रशंसित. पठति = पड़ता है, स्वर्गमोक्षैक-= स्वर्ग और मोक्ष किन्नरै: = (तो वह आदमी) हेतुम् दोनों का एक ही किन्नरों से कारण स्तूयमानः प्रशंसा प्राप्त करता पुष्पदन्त-= पुष्पदन्त के बनाये हुआ प्रणीतम् हुए = शिवजी के समीप इदम् = **इ**स चला जाता है।

> श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषहरेण हर प्रियेण। कण्ठिस्थितेन पिठतेन समाहितेन सुप्रीणितो भवित भूतपितर्महेशः।।४०॥

= कण्ठ करके (याद | निगतेन निकले हुए, करके) किल्विषहरेण = देह, वाणी और = मन को भगवान में मन से किये हुए एकाग्र माव से सारे पापों को नष्ट लगाकर करने वाले पठितेन = पढ़ने से हरप्रियेण = संसार के दु:खों को श्रीपुष्पदन्त-= श्रद्धेय पुष्पदन्त के हरने वाले मगवान मुखपङ्कज-मुखरूपी कमल से शंकर को प्रिय.

१. जब केवल पढ़ने का यह फल है तो अर्थ संहित मनन तो साक्षात् मोक्ष देगा इसमें शंका ही क्या है।

स्तोत्रेण = (इस) स्तोत्र से भूतपितः = जो कुछ है, हुआ है और होगा उस सबके स्वामी

# इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रोमच्छङ्करपादयोः। अपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥४१॥

इति अपिता = इस प्रकार = चढ़ाई। एषा == यह तेन = इससे = ( शब्दों द्वारा की वाङ्मयी देवेश: = समस्त देवताओं के हुई ) शब्दमयी शासक = पूजा ( मेंट ) सदाशिव: = नित्यमङ्गलमय पूजा श्रीमच्छङ्कर- = महान् महिमा वाले मगवान शंकर पादयो: भगवान शंकर के मे = मुझ पर चरणों में प्रीयताम् = प्रसन्न हों।

#### यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्। तत्सर्वं क्षम्यतां देव! प्रसीद परमेश्वर!॥४२॥

देव ! = हे सर्व प्रकाशक च = और = जो परमाल्मा ! यत् = ( प्रमाद से ) जो मात्राहीनम् = मात्रा न बोली यत् भवेत् = हो = अक्षर अक्षरम् = (या) शब्द तत् = 98 पदम् = छूट गया ( हो ) सर्वम् = सब अष्टम

क्षम्यताम् = क्षमा कीजिये। प्रसीद = (मेरे ऊपर) प्रसन्न परमेश्वर! = हे शङ्कर! हों।

> ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

> > ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इति श्रीपुष्पदन्ताचार्यंविरचितं श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

अ महादेव शिवशंकर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे।
मृत्युक्षय वृषभध्वज शूलिन् गङ्गाधर मृड मदनारे।।
हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम्।
छद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथम्।।
जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरीशङ्कर जय शम्भो।
जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरीशङ्कर जय शम्भो॥

शरणं मे भवः शम्भुः शरणं गिरिजा शिवा । शरणं श्रीगुरोः पादः शरणं नान्यदेव हि ॥

### श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिबोद्भूतं यथा निद्रया । यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥१॥

( इसका अर्थ पृष्ठ १३ में देखिये )

बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगिवदं प्राङ्निविकल्पं पुन-र्मायाकिल्पतदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् । मायावीव विजृम्भयत्यिप महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणासूर्तये ॥२॥

बीजस्य अन्तः इव अङ्कुरः जगत् इदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः माया - कल्पित - देश - काल - कलना - वैचित्रय - चित्रीकृतम् मायावी इव विजूम्भयति अपि महायोगी इव यः स्वेच्छया तस्मै० ....

= यह (समस्त) = बीज के इदम् बीजस्य = संसार = भीतर जगत अन्तः = उत्पत्ति से पहले = (छिपे हुए पत्ते, फल प्राक् अञ्चरः = भोक्ता मोग्यादि शासा आदि सहित निर्विकल्पम् मेदों से रहित था वृक्ष के) अंकुर = फिर = की तरह पुन: इव

अपि = मी मा मायाकित्पत- = माया द्वारा देश इर देश-काल- काल के निर्माण से स्वे कलना-वैचित्र्य विचित्रताओं से वि चित्रीकृतम् चित्रित (उसी जगत् को व्यक्तं रूप से ) यः = जो (परमेश्वर) मायावी इव = ऐन्द्रजालिक की तरह

महायोगी = (या) महायोगो इव की तरहः स्वेच्छ्या = अपनी इच्छा मात्र हे विजुम्मयति = उत्पन्न करता है तस्मै० = उस गुरुरूपधारी भगवान् श्रीदक्षिणा मूर्ति को यह नम-स्कार है।

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् । यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥३॥

यस्य एव स्फुरणं सदात्मकं असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यः बोधयति आश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेत् न पुनः आवृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै०'''

१. कार्य, कारण में अव्यक्त मान से स्थित रहता है, अन्यथा उनकी अमिव्यक्तिरूपी उत्पत्ति असम्मद है। सारा जगत् इसी प्रकार से महेरवर में अव्यक्त मान से नर्तमान है। कार्य व कारण का भेद-अभेद भेदाभेद आदि सम्बन्ध असम्मद है। इसका विस्तृत एवं औपपित्तक वर्णन माण्ड्रक्योपित्वद्कारिका एवं खण्डनखण्डखाद्य में देखना चाहिए। जैसे योगी या ऐन्द्रजालिक किसी अन्य कारण के बिना ही सृष्टि करने में समर्थ है इसी प्रकार महेरवर भी अमिन्ननिमित्तोपादान कारण है।

जिसका प्रतिपादक वैदिक यस्य संदात्मकम् महावाक्यों से) सत् रूप = अपरोक्ष साक्षात स्फुरणं एव = मान ही बोघयति = ज्ञान प्रदान करते हैं. = मिथ्या पदार्थी असत्-यत्साक्षात्कार-= जिसके साक्षा-कल्पार्थंकं को त्कार से णात् = प्रकाशित करता है, मासते भवाम्मोनिधौ = संसार समुद्र में **==** जो य: फिर पुन: आश्रितान् = चरण में आये हए लौटना आवृतिः को = नहीं न "वह तुम हो" तत्त्वमसि = होता मवेत = इस प्रकार के (जीव तस्मै ० इति वेद-उस'''''भगवान को नमस्कार है। ब्रह्म की एकता के वचसा

### १. पदार्थं वस्तुत आलोक से निराच्छादित अनुमूत नहीं है।

हम तो सदा आँखों से पदार्थाकार प्रकाश को ही देखते हैं। प्रकाश के मान से ही पदार्थों का भान है। इसी प्रकार सत्ता के मान के बिना प्रकाशदि का मान भी असम्भव है। अतः सत्ता युक्त ही पदार्थों का मान होने के कारण सद्ख्प मान पदार्थों का ज्ञापक है।

महेश्वर को अनन्यग्ररणता ही जाश्त्रों में ज्ञान का उत्कृष्ट साधन मानी गयी है। महेश्वर ही गुरुरूप से प्रकट हो धिष्य को ज्ञान कराते हैं। गुरु में महेश्वर का प्रादुर्माव या महेश्वर का गुरुरूपधारण धोनों ही प्रकार से एकमात्र परमेश्वर ही ज्ञानदाता सिद्ध होता है। श्वरण में अनन्यता समस्त साधनों के अन्तस्त्याग एवं यथोचित बाह्यत्याग से ही सम्मव है। श्रीदक्षिणामूर्ति ही मगवान का वह स्वरूप है जो ब्रह्मज्ञानोपदेश से जीव को कृतार्थं करता है और वह ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है।

नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते । जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तञ्जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥४॥

नाना - च्छिद्र - घटोदर - स्थित - महादीप - प्रभा - भास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुः आदि करणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तं अनु भाति एतत् समस्तं जगत् तस्यै०""

नाना-च्छिद्र- = अनेक छेदवाले घडे = जिसके ही तम् एव = प्रकाशमान होने से घटोदरस्थित-में रखे हुए बड़े भान्तम् महादीप-प्रमा-दीपक की रोशनी = पोछे (फलस्वरूप) अनु की तरह तमोनाशक मास्वरं एतत् यह यस्य ज्ञानं = जिसका ज्ञान समस्तं = सारा चक्षु:-आदि = आँख कान आदि जंगत् = संसार इन्द्रियों के छेदों माति = प्रकाशित होता है करण-द्वारा = ऐसा इति द्वारा = बाहर (विषय वहिः जानामि = मैं जानता है प्रदेश में ) तस्मै० = उस""मगवान् को स्पन्दते = जाता है नमस्कार है। = एवं तु

१. भ्रान्ति से लोग घटपटादि का ज्ञान वाहर से आता है ऐसा मानते हैं। पर वस्तुतः जडपदार्थ चैतन्य में कैसे प्रविष्ट हो सकता है ? जड चेतन का सम्बन्ध किसी मी युक्ति से सम्मव नहीं है। अतः विज्ञानवादी केवल संवित् (ज्ञान) ही उमयरूप से प्रतीत होता है ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने पर तो स्वप्न और जाग्रत् में कोई मेद ही नहीं रह जायगा। अतः वेदान्त ने

देहम्प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धि च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपसास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः । मायाशक्तिविलासकित्पतमहान्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥५॥

देहं प्राणं अपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धि च शून्यं विदुः स्त्री-बाल-अन्ध-जड-उपमाः तु अहं-इति भ्रान्ताः भृशं वादिनः साया-शक्ति-विलास-कल्पित-महाब्यामोह-संहारिणे तस्मै०'''

स्त्री-वाल = स्त्री, बालक, अंधे प्राणं = प्राण को या जडमूखं की अन्ध-जड अपि = और विवेक रहितता के उपमाः चलां बुद्धि = क्षणिक विज्ञान को समान = एवं = अभाव को (ही) शून्यं मृश = अत्यन्त = भ्रम में पड़े हुए = "मैं" इस रूप से अहं-इति भ्रान्ताः वादिनः तु = वादी लोग तो (आत्मारूपसे) = स्युलशरीर को = समझते हैं, (पर) देहं विदुः

दोनों का मिथ्या सम्बन्ध स्वीकार किया है एवं जडपदार्थ मन में, चैतन्य के प्रतिविम्ब से युक्त होकर, चैतन्यवत् मान होने की शक्ति स्वीकार की है। इस मन का जड होने के कारण घटपटादि जडपदार्थ से सम्बन्ध मो बन जाता है एवं घटादि आकार का मन में चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ने से ज्ञान मी हो जाता है। न तो बिम्ब-चैतन्य में कोई विकार आता है और न जाग्रत और स्वप्न का मेद मिटता है। प्रतिबिम्ब का मिथ्यात्व तो सिद्ध है ही अतः प्रतिबिम्बत चैतन्य ही इन्द्रियों से संबद्ध प्रतीत होता है और विषय देश में जाता है।

à

₹

đ

र न भाया-शक्ति- = माया रूपी शक्ति के | संहारिणे नाश करने वाले विलास-कित्पत- विस्तार से व्यक्त तस्मै० = उस'''मगवान को नमस्कार है,।

राहुग्रस्तिववाकरेन्द्रुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान् । प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणासूर्तये ।।६॥

राहुग्रस्त - विवाकर - इन्दु-सदृशः माया-समाच्छादनात् सन्मात्रः करण-उपसंहरणतः यः अभूत् सुषुप्तः पुत्रान् प्राक् अस्वाप्सं इति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै०"

राहुग्रस्त-= ग्रहण में राहु से = इन्द्रियों के लीव कारण-उप-दिवाकर-छिपे सूर्यं चन्द्रमा हो जाने से संहरणतः इन्द्र-सहशः को तरह सुषुसः = सो जाने पर मायासमा-= माया से छिप जाने = केवल सद्रप सन्मात्रः च्छादनात् के कारण अभृत् था य = जो (पुनः) = फिर पुमान् = पुरुष (परमेश्वर) = जो (वही परमेक्वर)

१. आत्मा चेतन है। देह, इन्द्रिय, मन अमाव आदि माया के कार्य होते के कारण जड़ हैं, अतः अनात्मा हैं, तथापि विचार न करने वाले विचाराभिमानी इन्हें आत्मा मान बैठते हैं। श्रीदक्षिणामूर्ति ही इस अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ हैं।

प्रवोध समये = उठने के बाद

''मैं पहले सोया

प्राक् अस्वा- = था (वही मैं अब

प्सं इति जाग रहा हूँ )"

इस प्रकार

प्रत्यिमज्ञायते = याद करता है

तस्मै॰ = उस ' ' मगवान को

नमस्कार है

बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये॥७॥

बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तया सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानं अहमिति अन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै०ः

= जो परमेश्वर = मिन्न मिन्न य: व्यावृत्तासु बाल्यादिषु = बालक, कुमार, सर्वासु = सब युवा, प्रौढ़ादि अवस्यासु = अवस्याओं में अपि अपि = भी = एवं **जाग्रदादिषु** अनुवर्तमानं = रहता हुआ = जाग्रत्, स्वप्न, = "मैं" इस रूप से अहमिति सुष्सि, मूच्छी-मुमूर्षा आदि = हमेशा सदा = एवं तया = अन्दर अन्तः

१. स्मर्ता और अनुमनिता एक ही हो सकते हैं। अतः। जाग्रत् में जो सुषुसि और स्वप्न का स्मर्ता है वह ही उनका अनुमनिता मी है। यह प्रत्यिमिज्ञा ही विश्व, तैजस व प्राज्ञ की एकता में प्रमाण है। स्फुरन्तं = मान होने वाले प्रजतां = अपने मक्तों को प्रकटीकरोति = प्रत्यक्ष कराता है तस्मै० = उस'''मगवान् को को नमस्कार है

विश्वम्पश्यित कार्यकारणतया स्वस्वाभिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राच्चात्मना भेदतः । स्वप्ने जागृति वा य एव पुरुषो मायापरिभ्रामितस्-तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणासूर्तये ।।८।।

विश्वं पश्यित कार्यकारणतया स्व-स्वाभि-संबन्धतः शिष्य-आचार्यतया तथा एव पितृ-पुत्र-आदि-आत्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा यः एष पुरुषः माया-परिभ्रामितः तस्मै०

मायापरि- = माया से भ्रम में मासित होनेवाला, भ्रामित: पड़ा हुश्रा यह परमेस्वर एप = (स्व प्राणियों को अपरोक्षरूप से तथा के (द्वैत) रूप से,

१. प्रत्येक जीव अहंता में जिस चित् सत्ता का अनुमव करता है वहीं श्री दक्षिणामूर्ति की मद्रामुद्रा (या चिन्मुद्रा) में बताया गया है। अंगुष्ठरूपी परमेश्वर एवं तर्जनी रूपी जीव की एकता ही आत्मा के अपरोक्षत्व और अपरिच्छिन्तत्व का प्रतिपादन करती है।

= मालिक और नौकर = ही एव रूप से विश्वं = संसार को सम्बन्धतः = गुरु और शिष्य হিছ্যে-स्वप्ने = स्वप्न में आचार्यंतया रूप से = या वा जाग्रति = जाग्रत् में = एवं तथा पितृ पुत्र-आ = पिता और पुत्रादि पश्यति = देखता है रूप से तस्मै: ० = उस "मगवान् को दि-आत्मना = अनेक भेद रूप से नमस्कार है। भेदत:

भूरम्भांत्यनलोऽनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांगुः पुमा-नित्याभाति चराचरात्मकिषदं यस्यैव सूर्व्यष्टकम् । नान्यत्किञ्चन विद्यते विभृशतां यस्मात्परस्माद्विभोस्-तस्मै श्रोगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥९॥

भूः अंभांसि अनलः अनिलः अम्बरं बहर्नाथः हिमांगुः पुमान् इति आभाति चराचरात्मकं इदं यस्य एव सूर्यष्टकम् न अन्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै०

यस्य = जिस (परमेश्वर) इदं = इस की चराचरात्मकं = जह और चैतन्य मृत्येष्टकम् = बाठ विग्रह मूर्तियाँ रूप से एव = ही मू: = जमीन

१. सारे सम्बन्ध और सम्बन्धी अखण्ड परमात्मा में ही कल्पित हैं। वस्तुतः स्वप्न में बछड़ा, गाय और उनका जन्य-जनक, सम्बन्ध समी मनः कल्पित हैं। इसी प्रकार जाग्रत् में भी समझना चाहिए। हस्यत्व; सत्यत्व प्रतीति, कार्य-निर्वाहकत्वादि तो सर्वत्र समान है।

| अंगांसि  | = | पानी,              | विमृशतां  | = विचार   | शीलों को |
|----------|---|--------------------|-----------|-----------|----------|
| अनल:     | = | आग,                | यस्मात्   | = जिस     |          |
| अनिल:    | = | हवा                | विमो:     | = व्यापक  |          |
| अम्बरं   | = | आकाश,              | प रस्मात् | = परमेश्ट | ार से    |
| अहर्नाय: | = | दिनस्वामी (सूर्यं) | अन्यत्    | = भिन्न   |          |
| हिमांशुः | = | चन्द्रः,           | किन्चित्  | = कुछ र्म | ì        |
| पुमान्   | = | ञात्मा,            | न विद्यते | = नहीं है |          |
| इति      | = | इन रूपों से        | तस्मै०    | = बस      | मगवान को |
| वामाति   | = | अनुमव में आती है   |           | नमस्का    | र है     |
|          |   | (परन्तु)           |           | *         |          |

सर्वात्मत्विमिति स्फुटीकृतिमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाद्धचानाच्च संकीर्तनात् । सर्वात्मत्वमहाविभूतिसिहतं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धचेत्तत्पुनरष्ट्घा परिणतं चैश्वर्यमच्याहतम् ॥१०॥

सर्वात्मत्वं इति स्फुटोक्टतं इदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेन अस्य श्रवणात् तथा अर्थमननात् घ्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व - महा - विभूति - संहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्घ्येत् तत् पुनः अष्टथा परिणतं च ऐश्वयं अव्याहतम्

| इति       | = उक्त प्रकार से | सर्वात्मत्वं | == | सर्वं रूपता को      |
|-----------|------------------|--------------|----|---------------------|
| अमुष्मिन् | = इस             | स्फुटोकृतं   |    | स्पष्ट रूपसे प्रति- |
| स्तवे     | = स्तोत्र में    |              |    | पादित किया है       |
| यस्मात्   | = चूँकि          | तेन          | =  | इसलिए               |
| इदं       | = इस             | अस्य         | =  | इस स्तोत्र के       |

| श्रवणात्     | = | (गुरुमुख से विधि-    | तत्        | =  | श्रुतिस्मृतिप्रसिद्ध |  |
|--------------|---|----------------------|------------|----|----------------------|--|
|              |   | वत् ) सुनने से       | ईश्वरत्व   | =  | सर्वेश्वरता          |  |
| तथा          | = | एवं                  | स्वतः      | =  | अनायास ही            |  |
| अर्थंमननात्  | = | उसके अर्थं पर        | स्यात्     | =  | हो जाती है           |  |
|              |   | युक्ति पूर्वंक विचार | पुन:       | =  | और (फिर)             |  |
|              |   | करने से,             | परिणतं     | == | माया का परिणाम       |  |
| व्यानात्     | = | व्यान करने से        |            |    | रूप                  |  |
| च            | = | और                   | अष्ठधा     | `= | अणिमादि आठ           |  |
| संकीतंनात्   | = | संकीतंन करने से      |            |    | प्रकार का            |  |
|              |   | (पाठ या दूसरे को     | ऐऋर्य      | =  | ऐश्वयं               |  |
|              |   | सुनाने से)           | च          | .= | भो                   |  |
| सर्वात्मत्व- | = | सर्वात्ममावरूपी      | अव्याहतं   | =  | विना किसी रका-       |  |
| महाविभूति-   | = | महासिद्धि के         |            |    | वट के                |  |
| सहितम्       | = | साथ                  | सिद्घ्येत् | =  | सिद्ध हो जाता है।    |  |

0

१. उस परव्रह्म परमात्मा के लवांश ऐक्वयं को प्राप्त कर ही ब्रह्मा, विष्णु, क्रद्म, इन्द्र आदि अपने-अपने कार्य को करते हैं। उस ऐक्वयं को पूणंता-प्राप्ति हो उदय है एवं वह ईक्वर से अभिन्न होने के कारण सिद्ध को स्वतः प्राप्त है। जब कि ब्रह्मादि भी उसके वश में हो जाते हैं तो अन्य राजादि को तो बात हो क्या ? वस्तुतस्तु घट के जल में स्थित सूर्यप्रतिविम्ब, स्वदृष्ट्या सूर्य रूप को प्राप्त होता है; पर अन्य घटशरावादिस्य प्रतिविम्बों को दृष्टि में विम्बरूप को प्राप्त होता है। इसो प्रकार जीव स्वदृष्ट्या तो सदाशिव में लोन होता है पर अन्य जीवदृष्ट्या ईक्वरप्राप्ति करता है अतः उन्हें उसमें ऐक्वयं का मान होता है।

#### श्रीशिवताण्डवस्तोत्रम्

जटाटवी-गलज्जल-प्रवाहपावित-स्यले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् । डमडुमडुमझमिनादवडुमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥

जटाटवीगल- = -जटारूप अटवी | डमड्-डमड्- = डमड् डमड् ज्जलप्रवाह-(वन) में निरन्तर डमड्-डमड् डमड् पावितस्थले प्रवाहमान गंगाजल डमिनादवत् निनादपूर्वक की गिरी हुई कणि- डमरु = डमरु बजाते हुए काओं से पवित्र चण्डताण्डवम् = प्रचण्ड वाण्डव नृत्य हुए = किया. चकार गले = कण्ठ में अयम् लम्बिताम् = झूलती हुई शिवः = भगवान् शंकर = सर्पों की विद्याल भुजङ्गतुङ्ग-= हम लोगों के न: मालिकाम् माला को शिवम् = कल्याण का सदा अवलम्ब = घारणकर जिसने = विस्तार करें।

> जटाकटाह - संभ्रम - भ्रमिन्निलिप - निर्झरी-विलोल - बीचि - बल्लरी - विराजमान - मूर्धनि । धगद्धगद् - धगज्ज्वलल् - ललाटपट्ट - पावके किशोर - चन्द्रशेखरे रितः प्रतिक्षणं मम ॥ २॥

जटाकटाह-= मगवान् आशुतोष | मानमूर्धनि सरिता गंगा की संभ्रभ्रमन्नि-की जटारूपी कटाह चञ्चल तरंगों की लिपनिझंरी-में अत्यन्त वेग के छटा से जिनका विलोलवीची-साथ अठखेलियाँ माल शोमायमान बल्लरीविराज-करती हुई सुर-हो रहा है तथा

किशोरचन्द्र- = बालचन्द्र को धारण घगद् घगद् घगद् धगद्धगद्धग-शब्द करते हुए शेखरे करने वाले सदा-ज्जवलल्ललाट-शिव में पट्टपावके प्रज्ज्वलित अग्नि-पुञ्ज की तरह प्रतिक्षणम् = प्रतिक्षण = मेरा जिनका प्रशस्त मम तेजोमय ललाट है रति: = अनुपम अनुराग = हो। ऐसे (अस्तु)

परा - घरेन्द्र - निन्दिनी - विलासबन्धु - बन्धुर— स्फुरद् - दृगन्त - सन्तित - प्रमोदमान - मानसे । कृपा - कटाक्ष - घोरणी - निरुद्ध - दुर्घरापदि— क्विचिद्-दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३॥

मात्र से ही जिन्होंने दुधंरापदि नगाधिराज-हिमा-धराधरेन्द्र-मक्तों की अत्यन्त लय - किशोरी, नन्दिनीविलास-दुर्धंषं जनन-मरण पावंती की मनो-बन्धुबन्धुर-रूपिणी विपत्तियों हारिणी क्रीडाडों स्फुरदृहगंत-को नष्ट कर दिया को देखकर नेत्रों सन्तति-है ऐसे . कोरें और प्रमोदमान-= दिगम्बर-भूतेश दिगम्बरे खिल गयी हैं तथा मानसे = सदाशिव तत्त्वमें वस्तुनि हृदय जिनका = अब कुछ तो मेरा अत्यन्त बाङ्कादित नवचित् = मन हो गया है तथा मनः विना किसी प्रयास विनोदम् = आनन्द कुपाकटाक्ष-= प्राप्त करे। के केवल कुपाकटाक्ष एत् धोरणीनिरुद्ध-

> जटा - भुजङ्ग - पिङ्गल - स्फुरत्फणा - मणिप्रभा-कदम्य - कुंकुमद्रव - प्रलिप्त - दिग्वधूमुखे।

- त्वगुत्तरीयमेदुरे सिन्धुरासुर विनोदम:दूतं मनो बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ ४॥

जटागुजंग-रीयमेदुरे जिनकी जटाओं में चादर घारण करने पिङ्गलस्फुरत्-लिपटे सपों की कारण फणामणिप्रमा-देदीप्यमान मणियों अत्यन्त मनोहर लग का पिगल प्रकाश-रहे हैं ऐसे कदम्बकुंकुम-द्रवप्रलिस-पुञ्ज कुंकुमराग भूतमतंरि = संसार के रक्षक होकर मानों दसों, दिग्वधुमुखे भगवान् मव में दिशारूपिणी वधुओं मेरा मिमी के मुख को लिसकर मनः मन रहा है अलौकिक अ.दुतम् मदान्धसिन्थुर-= मदान्ध गजासुर की विनोदम आनन्द त्वचा की गुहारूपी स्फुरत्-स्वगुत्त-विमतुं = प्राप्त करे।

> सहस्र - लोचन - प्रभृत्यशेष - लेख - शेखर-प्रसूनघूलि - घोरणी - विधूसरांच्रि ;- पीठभूः। भुजङ्ग - राज - मालया निबद्ध - जाट - जूटकः श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धु - शेखरः ॥ ५॥

> > भुजंगराज-

मालया

देवाधिपति ब्रह्मा-सहस्रलोचन-प्रभृत्यशेष विष्णु-इन्द्रादि समी लेखशेखर-देवताओं के सदा प्रसूनघूलि-नतमस्तक होर्ने से घोरणीविघ्स-उनके मुकुटों में रांत्रिपीठभू: गुँथे हुए विविध पूष्पों के परागकणों के झड़ने के कारण

महादेव के चरण कमल रखने की पादपीठिका (अथवा पादुका) परागध्लि से पट गयी है एवं सपरराज वासुनि की माला जिनकी

जो

निबद्धजाट- = जटायें वेंघी है | श्रियें = धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष जूटकः ऐसे इस चतुर्विघ चकोरवन्धु- = चन्द्रमौली चिराय = चिरस्थायिनी सिद्धि श्रेखरः (नः) = हम लोगों की जायताम् = हों।

> ललाट - चत्वर - ज्वलद्धनञ्जय - स्फुलिङ्गया निपीत - पद्धसायकं नमन्निलिप - नायकम् । सुधा - मयूख - रेखया विराजमान - गेखरं महाकपालि सम्पदे सरिज्जटालमस्तु नः ॥ ६॥

ललाटचत्वर- = प्रशस्त ललाट वेदी | किरणों से रेखया ज्वलद्धनञ्ज- पर प्रज्ज्वलित हुई विराजमान- = सुशोमित मुकुट अग्नि के विस्फु-शेखरम् वाला यस्फूलिंगया जटालम् = जटामण्डित लिंगों से जिसने महाकपालि = उन्नत विशाल-निपीतपञ्च- = कामदेव को भस्म कंपालवाला कर दिया. सायकम् नमित्रिलिम्प- = देवाधिपति इन्द्रादि शिरः = मस्तक = हमारी भी जिसको सदा नः नायकम् सम्पदे = अभिवृद्धि के लिए नमन करते हैं सुधामयूख- = तथा अमृतमय चन्द्र । अस्तु = हो।

कराल - भाल - पट्टिका - घगद्धगद्धग<del>ज्ज्वल—</del> द्धनञ्जयाहुतीकृत - प्रचण्ड - पञ्चसायके । घराघरेन्द्र - निन्दिनी - कुचाग्र - चित्र - पत्रक— प्रकल्पनैक - शिल्पिन त्रिलोचने रतिर्मंम ॥ ७ ॥

करालमाल- = जाज्वल्यमान गद्धगज्ज्वलद्ध- धगद् घगद् चण्ड पट्टिकाधगद्ध- स्रहाटपट्ट के घगद् नञ्जयाहुती- करते, दहकते अग्नि

पुञ्ज से जिन्होंने पत्र - मङ्ग - रचना कृतप्रचण्ड-द्वारा चित्रण करने पश्चसायके क्षणभर में प्रचण्ड में जो एक मात्र कामदेव को मस्म कर दिया था, चितेरे हैं ऐसे नगाधिराज हिमा-घराघरेन्द्र-त्रिलोचने त्रिनयन सदा शिव लय की पुत्री पावंती नन्दिनी-में कुचाग्रचित्र-के स्तनों पर कुंकुम-= मेरी मम केशर-चन्दन आदि पत्रकप्रकल्प-रति: घारणा नैकशिल्पिन स्वासित द्रव्यों से [अस्तु] = लगी रहे

> नवीनमेघ - मण्डली - निरुद्ध - दुर्धरत्फुरत्— कुहू - निशीयिनी - तमः प्रबन्ध - बद्धकन्धरः । निलिप - निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिपुन्दरः कला - निधान - बन्धुरः श्रियं जगद् - धुरंघरः ॥ ८॥

नवीनमेघ-= जिनके कण्ठ में कलानिधान- = चन्द्रमा की छटा से मण्डलीनिरुद्ध-वर्षाकालीन घन-मनोहर कान्तिवाले वन्युर: दुर्घरस्फुरस्कुहू-घोर मेघों से कृत्तिसुन्दर: = गजचमं के परिघान निशोथिनी-बाच्छादित अमा-से अत्यन्त सुशोभित तमःप्रवन्ध-वस्या की रात्रि के जगद्घुरन्घरः = जगन्नियन्ता वढकन्धरः गहन अन्धकार के [नः] = हमारे श्यामता समान थियम् = लक्ष्मी-सरस्वती-भी अंकित है, जो इस श्रीरूप त्रिवर्ग निलिम्प-**=** सुरनदी गंगा को का निकंरीधर: घारण करने वाले हैं तनोतु = विस्तार करें।

> प्रफुल्ल-नीलपङ्क्ष्य - प्रपञ्चकालिमप्रभाऽ— वलम्बिकण्ठ - कन्दली - रुचिप्रबद्ध - कन्घरम् ।

# गजिन्छियांधक निळ्यं

स्मरिच्छदं पुरिच्छदं भवच्छिदं मक्षिच्छदं भजे ॥ ९ ॥ तमन्तकच्छितं

प्रफुल्लनील-नील कमल के पुञ्जों के पूर्णं पञ्जप्रपञ्च-कालिम-विकसित होने से प्रमाऽवलम्ब-जो नील छटा कण्ठकन्दली-दिखाई देती है रुचिप्रवद्ध-ऐसे नील कमल समूह की च्याम कन्धरम प्रमा का अनुकरण करनेवाले कृष्णमृग (कन्दली) की सी, छवि वाले चिह्न से जिनकी ग्रीवा

ऐसे नीलकण्ठ

= जो तम्

स्मरच्छिदम् = कामान्तक

= त्रिपुरासुरान्तक पुरच्छिदम्

भवच्छिदम् = दु:खान्तक

मखच्छिदम् = दक्षयज्ञान्तक

गजिच्छद- = गजासुरान्तक

अन्धकच्छितम् = अन्धकासुरान्धक

अन्तकच्छिदम् = कालान्तक हैं

इनकी

मजे = मैं सेवा-आराघना

करता है

स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं गजान्तकांधकान्तकं

शोमित हो रही है

अखर्व - सर्वमञ्जला - कला - कदम्बमञ्जरी-रसप्रवाह - माधुरी - विजृंभणा - मधुव्रतम्। मखान्तकं भजे ॥१०॥ तमन्तकान्तकं

= सर्वमंगलस्वरूपिणी । अखवंसर्व-चौसठकला-विद्याओं मञ्जलाकला-की जो अधिष्ठात्री कदम्बमंजरी-दिवियां है, उन सबके रस-प्रवाह समूहरूप-वृक्षमंजरी माघुरी-में सर्वंत्र फैले हुए विज्म्मणा

मधुव्रतम्

रस प्रवाह के माधुयं का जो एक मात्र पान करने वाला अमर है-अर्थात् मगवात् सदाशिव चौसठ

कलाओं के रहस्य
के एकमात्र ज्ञाता
हैं (अथवा सर्व
मंगला पार्वती के
सौन्दर्यं कदम्बमंजरी के मकरन्व
स्रोत की बढती
हुई माधुरी के पान
करने वाले एक
मात्र भ्रमर हैं)

स्मरान्तकम् = मदनदाहक
पुरान्तकम् = त्रिपुरासुरनाशक
मवान्तकम् = संसारनाशक
मखान्तकम् = दक्षयज्ञविष्वंसक
गजान्तक- = गजासुरभेदक
अन्यकान्तकम् = अन्यकासुरछेदक
अन्तकान्तकम् = कालक्वन्तक
मृत्युञ्जय की

मजे = मैं सेवा-आराधनाः

करता है।

तम्

= ऐसे

जयत्यदभ्र - विभ्रम - भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्— विनिगंमक्रमस्फुरत् - करालभाल - हव्यवाट् । धिमि धिमि धिमि ध्वनन् - मृदङ्गतुङ्ग - मङ्गल-ध्वनिक्रमप्रवितत - प्रचण्ड - ताण्डवः शिवः ॥११॥

अदभ्रविभ्रम- = ताण्डव नृत्य करते समय अत्यन्त वेग अमद्भुजङ्गम-से घूमने वाले सपौ रवसद्-विनिगैमक्रम-के श्वांस प्रश्वांस (फुत्कार)के कारण स्फुरत्कराल-जिनकी मालस्य भालहब्यवाट् विह्न धधकती हुई और उदीस हो रही है एवं धिमि धिमि धिमि धिमि धिमि

धिमि घ्वनन् इस प्रकार से शब्द
मृदंगतुंग- करने वाले मृदंग
मंगलघ्वनि- के अत्यन्त कल्याणक्रमप्रवर्तित- कारी गम्मीर घोष
प्रचण्ड- के साथ जिन्होंने
ताण्डवः प्रचण्ड ताण्डव नृत्य
प्रारम्म किया है
ऐसे

श्विवः = नटराजराज की जयति = जय हो। दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो-

र्गैरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद् - विपक्ष - पक्षयोः। तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहोमहेन्द्रयोः

समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥१२॥

= शिलातल - शय्या तथा पुष्पादि से तल्पयोः सज्जित कोमल

शय्या में.

= सर्पं और मोतियों भुजङ्ग-की माला में. मीक्तिकस्रजोः

= वहुमूल्य रत्न और गरिष्ठरत्न-मिट्टी के ढेले में, लोष्टयोः

= मित्र और शत्रु में, सुहृद्विपञ्च-

पक्षयो: तृणारविन्द- = तृण और कमल- चक्षुषो: नयना तरुणी में. प्रजामही- = प्रजा और राजा में,

महेन्द्रयोः

समप्रवृत्तिकः = रागहेपादि से रहित

हो अब

अहम् कदा = कद

= भूतमावन सदाशिव सदाशिवं

का

= भजन-कोर्तन मजामि

करूँगा ?

कदा निल्म्प - निर्झरी - निकुञ्ज - कोटरे वसन् विमुक्त - दुर्मितः सदा शिरस्थमञ्जलि वहन्। विलोल - लोल - लोचनो ललाम-भाल-लग्नकः शिवेति-मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखो भवाम्यहम् ॥१३॥

= सुरसरिता श्री गंगा । सदा के तटपर लता-निर्झरी-प्रतान, झाड्-झंखाड् निकुञ्जकोटरे से घरे हुए स्थानों में अञ्जलिम् = अञ्जलि

विमुक्तदुर्मितः = कुविचारों को विलोललोल- = डबस्बाई छोड़ा हुआ

= सदा

शिरस्थम् = सिर पर दोनों

हाथों से

= निवास करता हुआ, वहन = किये हुए

विह्वल आंखों से

= शोमन सन्तरण प्रशस्त ललाटवाले मगवान् मन्त्रमुञ्चरन् महामन्त्र का ल्यनकः सोमार्घंघारी सें करता हुआ दत्तचित्त हो अहम् "ॐ नम: न जाने कव "िंगवे"ति-शिवाय कदा ॐ नमः शिवाय" सुखी सुखी = होऊँगा ? कलिमल-भवामि निलिम्पनाथनागरी - कदम्बमीलि - मल्लिका-निगुम्फ - निर्भर - क्षरन्मधूर्मिका - मनोहरः। मनोमुदं विनोदिनीमहर्निशं परिश्रय: तदंगजित्वधां परं ਧਵੰ चयः ॥१४॥ निलिम्पनाथ- = पावंती के शिव के भगवान् नागरीकदम्ब-= मन को प्रफुल्लित समक्ष-अलक पुरी मनोमुदम् मौलिमल्लिका करने वाला जो सुरललना निगुम्फनिमंर-अप्सराओं के नृत्य परम् परम क्षरन्मचूर्मिका-करते समय, उनकी पदम् पद है ऐसा मनोहरः वेणियों में मल्लिका = भगवान् शंकर के तदज्ज-आदि पुष्पों के गुथें अंगों से निकला जित्वषाम हुए गुच्छों से सदा हुआ पुष्परस मकरन्द चय: तेज समृह अहर्निशम् का समुद्र सा वहता निरन्तर रहता है जिसकी विनोदिनीम् आनन्ददायिनी तरंगों से अत्यन्त हमारी नः शोभायमान है (प्रीतिम्) प्रीति को पर्राध्यय: तनोतु मगवती = बढ़ाता रहे। प्रचण्ड - वाडवानल - प्रमाशुभ - प्रचारिणी-महाष्ट्रसिद्धि - कामिनी - जनावहूत - जल्पनः।

#### विमुक्त - वामलोचना - विवाह - कालिकघ्वनिः शिवेति मन्त्रभूषणः जगज्जयाय जायताम् ॥१५॥

प्रचण्डवाडवा- = प्रलयकालीन वाडव | विमुक्तवाम- = शोमन नेत्रों वाली लोचनाविवाह-पर्वंतराजतनया अग्नि के समान नलप्रमाशुम-कालिकव्यनिः पार्वती के विवाह उत्पन्न हुए अशुम प्रचारिणी काल में मंगलरूप लक्षणों को जो से जो गायी जाती क्षणभर में अपना ग्रास बना देने वाली है ऐसी "शिवे"ति- = "शिव-शिव-शिव" है तथा इस मन्त्रराज से अणिमादि महाष्ट्रसिद्धि-अष्ट मन्त्रभूषणः भृषितध्वनि सिद्धियों से युक्त कामिनीजना-जगज्जयाय = संसार दावानल से देवाञ्चनाओं द्वारा वहूतजल्पनः तारण करने वाली जिसका सदा कीर्तन किया जाता है और जायताम् = हो।

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गीत विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम्॥१६॥

= पाठ पठन् जो (यः) = स्मरण और स्मरन् = भक्त नरः = वर्णन करता व्रवन् = इस प्रकार एवम् (तिष्ठतिः) = रहता है = कहे गये उक्तम् = वह (सः) इस इमम् = सदा सन्ततम् = सर्वोत्तम उत्तमोत्तम-= समी रागों से दूर विशृद्धिम् = स्तोत्रराज का स्तवम् हो निर्मं छता को = नित्य नित्यम एति ः = प्राप्त हो जाता है, = नियमपूर्वक, हि

| (तथाच)                                     | = | तथा -                                | याति                         | = | होता ।                |  |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|--|
|                                            |   | देवाधिदेव                            | <b>तु</b>                    | = | क्योंकि               |  |
| हरे                                        | = | महादेव में                           | शंकरस्य                      | = | हृदय से किया गया      |  |
| <b>आशु</b>                                 | = | গীঘ                                  |                              |   | भगवान्                |  |
| सुमक्तिम्                                  | = | तादात्म्यभाव को                      |                              |   | शंकर का               |  |
| •                                          |   | प्राप्तकर                            | चिन्तनम्                     | = | चिन्तन                |  |
| अन्यवा                                     | = | अन्य किसी प्रकार                     | देहिनाम्                     | = | प्राणियों को ूँ संसार |  |
|                                            |   | की                                   |                              |   | पाचा से               |  |
| गतिम्                                      | = | जनन-मरण गति                          | हि                           | = | निश्रय ही             |  |
|                                            |   | को प्राप्त                           | हि<br>श्रिमोहनम्<br>( भवति ) | = | छुड़ाने वाला          |  |
| न                                          | = | नहीं                                 | (भवति)                       | = | होता है।              |  |
|                                            |   | पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं            |                              |   |                       |  |
|                                            |   | यः शम्भुपूजनपरं पठित प्रदोषे ।       |                              |   |                       |  |
|                                            |   | तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां |                              |   |                       |  |
| लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१७॥ |   |                                      |                              |   |                       |  |
| (अपि च)                                    | = |                                      | एव                           | • | नियमपूर्वक            |  |

प्रदोष पठित पढ़ता है सायंकाल में = पूजन समाप्ति के = उसको पूजावसान-तस्य समये रथ-हाथी-घोड़े वाद रथगजेन्द्र-= श्री शिवपूजन शम्भुपूजन-आदि ऐश्वर्यसे युक्त तुरङ्गयुक्ताम् परम् सम्बन्धी सुस्थिर स्थिराम् दशवक्त्रगीतम् = शिव के परम कक्त सुमुखीम् सर्वश्रेष्ठ रावण विरचित इस लक्ष्मीम् सम्पत्ति (स्तोत्रम्) = स्तोत्र को = भगवान् शंकर जो य: सदा प्रददाति = देते रहते हैं। = सदा

इति श्रीदशकन्धरिवरिचतं शिवताण्डवस्तोत्रं समासम्

#### श्री-अर्बुद-विश्वनाथ-प्रातःस्मरणम्

प्रातः स्मरामि सितगेहिनिकेतभीमं
मोहार्तिशान्तिबं महाभवभीतिनाशम्।
रक्ताभनीरज - विशिष्ट - विचित्रवर्णं
शैलार्जुवेश्वरसमाथ - कृपालुदेवम्।।१॥
प्रातर्भजामि शिवनास-महेशमोशं
सिद्धत्लुखं पुरिपुं वृषशाधिरूढम्।
सिद्धत्त्रीथिपथिकेरिनशं प्रचिन्त्यं
चन्द्राविपृजितवपुः प्रप्रथाधिदेवम्।।२॥
प्रातनमामि लिलताधव-दक्षिणस्यं
भाले तृतीयनयनं शिवं निर्मलास्यम्।
श्रीशंकरादिमुनिबन्बहृदि स्थितं ते
शीर्षे जटाधरमुमार्पात विश्वनायम्।।३॥

श्री-अर्बुद-विरुवनाथ-ध्यानम्
गृहेऽर्जुने पीठतलेऽरुणे च
ललाटमध्ये उवलने स्थिते च ।
भासज्जटायां शिखरे च रक्ते
शिवेऽर्बुदस्थे सम भक्तिरस्तु ॥ १ ॥
रक्ताभ्भोज - दलाभिराम - फलक - माशाम्बरालङ्कृतं
चित्राङ्गं शिवसुप्रसन्नवदनं भालाग्निनेत्रान्वितम् ।
कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः कृष्णादिभिः पूजितं
वन्दे ह्यर्बुदविश्वनायजिटलं भक्तेषु सिद्धिप्रदम् ॥ २ ॥

#### श्रीशिवमानसपूजास्तोत्रम्

रत्नेः कित्पतमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्। जाती-चम्पक-विल्वपत्र-रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे! पशुपते! हुत्कित्पतं गृह्यताम्॥१॥ सीवर्णे नवरत्नखण्डरिवते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदिधयुतं रम्भाफलं पानकम्। शाकानाम्युतं जलं रुचिकरं कर्प्रस्कण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो! स्वीकुरु ॥२॥ छत्रं चामरयोर्थुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वोणाभेरिमृदङ्गकाहरूकला गीतं च नृत्यं तथा। साष्टाङ्गं प्रणितः स्तुतिबंहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समिपतं तय विभो पूजां गृहाण प्रभो!॥३॥ **आत्मा त्वं गिरिजा मितिः सहचरा प्राणाः बारीरं गृहं** पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा सभाघिस्थितिः। सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदिखलं शम्भो तवाराधनम्।। ४॥ करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा

श्रवणनयनजं वा सानसं वाऽपराधम् । विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व

जय जय करुणाब्ये ! श्री सहादेव ! शम्भो ! ॥ ५ ॥

इति श्रीमच्छञ्कराचार्यंविरचितं श्रीशिवमानसपूजास्तोत्रम्

## श्रीविल्वाष्टकम्

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रक्क त्रिधायुतम् । त्रिजन्मपापसंहारमेकविल्वं शिवार्पणम् ॥ १ ॥

कोमलैस्तया । त्रिशा**र्लैविल्वपत्रैश्चा**च्छिद्धैः शिवपूजां करिष्यामि एकवित्वं शिवार्पणम् ॥ २॥ नन्दिकेश्वरम्। अखण्डविल्वपत्रेण पूजितं शुध्यते सर्वपापेभ्य एकविल्वं शिवार्पणम् ॥ ३ ॥ जातु अर्पयेत् । शालिग्रामशिलामेकां विशाणां शिवार्पणम् ॥ ४॥ सोमयज्ञमहःदानमेकविल्वं दन्तिकोटिसहस्राण्यश्वमेघशतानि शिवार्षणम् ॥ ५ ॥ कोटिकन्यामहादानमेकवित्वं महादेवसदाप्रियम्। लक्ष्म्याश्च स्तन उत्पन्नं वित्ववृक्षं प्रयच्छामि एकवित्वं शिवार्पणम् ॥ ६॥ दर्शनं विल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्। शिवार्पणम् ॥ ७॥ अघोरपापसंहारमेकविल्वं मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। अग्रतः शिवरूपाय एकवित्वं शिवार्पणम् ॥ ८॥ विल्वाष्टकमिवं पुष्यं यः पठेन्छिवसित्रशै। शिवलोकसवाप्नुयात् ॥ ९॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः

इति श्रीविल्वाष्टकं सम्पूणंम्

### श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्

रिवरद्विपतामहिविष्णुनुतं हिरचन्दनकुंकुमपंकपुतम् ।
मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानपुतं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥
शक्तिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरवम्बरिवम्बसमानकरम् ।
बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥
कनकाब्ज-विमूषित - भूति-अवं भवभाविवभाषित - भिन्नपदम् ।
प्रभृचित्तसमाहित - साधुपदं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥
अवसागर - मज्जन - भीतिनुतं प्रतिपादितसन्तिकारिमदम् ।
विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥

मितहोन - जनाश्रय - पादिमदं सकलागमभाषित - निष्नपदम् । पिरपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥ पिरपूर्णमनोरथधामिनिध परमार्थं - विचार - विवेक-विधि । सुरयोषित - सेवित - पादतलं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥ सुर-मौलि - मणिद्युति - ग्रुभकरं विषयादिमहाभय - वणंहरम् । निजकांति-विलेपित - चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥ गुणनैककुलं स्थितिमीतिपदं गुणगौरव - गवित - सत्यपदम् । कमलोदर - कोमल - पादतलं तव नौमि सरस्वित पादयुगम् ॥

त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं जले वापि स्थले स्थितः । पाठमात्रात्भवेत्प्राज्ञो ब्रह्मनिष्टः पुनः पुनः ॥९॥

#### श्रीकार्तिकेयस्तोत्रम्

स्कन्द उवाच

योगीस्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनःदनः।
स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शंकरसम्भवः॥१॥
गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः।
तारकारिक्मापुत्रः क्रांख्चारिश्च षडाननः॥२॥
शव्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः।
सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः॥३॥
शरकन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत्।
सर्वागमप्रणेता च वाच्छितार्थप्रदर्शकः॥४॥
अष्टार्विश्वतिनामानि मवीयानीति यः पठेत्।
प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्॥५॥
महामन्त्रनयानीति मम नामानुकीर्तनम्।
महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥६॥
इति श्रीश्वर्यामले प्रज्ञाविवर्धनाल्यं
श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रं सम्पूर्णम्

# श्री-नृतिहगिरि-महामण्डलेश्वर-

## अष्टोत्तर-शतनामस्तोत्रम्

ब्रह्मवार्ग - प्रवर्द्धकः। बह्मवर्ण - समुद्भूतो बह्मज्ञान - परायणः ॥ १॥ ब्रह्मज्ञान - सवासक्तो विनाशकः । शिवपंचाक्षररतो-ऽशिवज्ञान - -शिवपूजा - परायणः ॥ २ ॥ 'शिवाभिषेक - निरतः . नारायण - परायणः। नारायण - प्रवचनो नारायण - प्रत्नतनुर् - नारायण - नयस्थितः ॥ ३ ॥ दक्षिणामूर्ति - देवतः। दक्षिणामूर्त्ति - पोठस्थो सदारतः ॥ ४॥ श्रीमेघादक्षिणामूर्ति - मंत्रयन्त्र -मण्डलेश - वरप्रदः। मण्डलेशवरप्रेष्टो मण्डलेशवर - स्तुतः ॥ ५ ॥ मण्डलेश - गुरुश्रेष्टी निरन्जन - विचारकः। निरन्जन - प्रवीठस्थो निरन्जन - तनुस्थितः ॥ ६ ॥ निरन्जन - सदाचारो वेदपाठ - प्रवर्तकः। वेदविद् - वेदहृदयो ऽवेदपय - प्रखण्डकः ॥ ७ ॥ वेदराद्धान्त - संविष्टो -शांकराद्वेत - संस्थितः। शांकराहुत - व्याख्याता विनाशन - परायणः॥८॥ शांकराद्वैत - विद्वेष्ट् -भूतिघारण - तत्परः। अत्याश्रमाचाररतो काञ्चनाभो मनोहरः॥९॥ सिद्धासन - समासीनो काषाय - परिवेष्टितः। अक्षमाला - घृतग्रीवः वामहस्त - कमण्डलुः ॥ १० ॥ ज्ञानमुद्रा - दक्षहस्तो परहंस - घुरन्धरः। संन्यासाथम - निर्माता परहंस - प्रमाणकः ॥ ११॥ संन्यासिनय - संस्कर्ता मधुराकार - विप्रहः। माघुर्यपूर्ण - चरितो मघुविद्या - प्रदायकः ॥ १२॥ मघुवाङ् - निप्रहरतो

निग्रहानुग्रह - क्षमः । 🈕 🌣 भघुरालाप - चतुरो आर्द्धरात्र - घ्यानरतस् - त्रिपुण्ड्रांकित - मस्तकः ॥ १३॥ बारण्यवातिकपरः पुष्पमाला - विभूषितः। वेदान्तवार्ता - निरतः प्रस्थानत्रय - भूवणः ॥ १४॥ सानन्दज्ञान - भाष्यादि - ग्रन्थग्रन्थि - प्रभेदकः। दृष्टान्तानूक्ति - जुशलो 📉 दृष्टान्तार्थं - निरूपकः ॥ १५ ॥ होकानेर - गुरुवांग्मी बंगदेश - प्रपूजितः। लाहौर - सरगोदादी हिन्दूधर्म - प्रचारकः ॥ १६॥ गणेशजय - यात्रादि - प्रतिष्ठापन - तत्परः। गणेश-शक्ति - सूर्येश - विष्णुभक्ति - प्रचारकः ॥ १७॥ सर्ववणं - समाम्नात - लिंगपूजा - प्रवर्द्धकः। गीतोश्सव - सपर्यादि - चित्रयज्ञ - प्रवर्तकः ॥ १८॥ लोकेइवरानन्द - प्रियो दयानन्द-प्रसेदितः। बात्मानन्द - गिरि - ज्ञान - सतीर्थ - परिवेष्टितः ॥ १९ ॥ अनन्त - श्रद्धा - परम - प्रकाशानन्द-पूजितः । जूनापीठस्थ - रामेश - वरानन्द - गिरेर्गुरुः ॥ २०॥ माधवानन्द - संदेष्टा काशिकानन्द - देशिकः। वेदान्तर्मूर्तिराचार्यो ज्ञान्तो दान्तः प्रभुस्सुहृत् ।। २१ ॥ निर्ममो विद्वतर्णः स्मितास्यो निर्मलो महान्। तत्त्वमस्यादि - वाक्योत्थ - दिव्यज्ञान - प्रदायकः ॥ २२ ॥ गिरीज्ञानन्द - सम्प्राप्त - परमहंस - परम्परा-जनार्वनिगरिब्रह्म - संन्यासाश्रम - दीक्षितः ॥ २३ ॥ मण्डलेश - कुलश्रेष्ठ - जयेन्द्रपुरी - संस्तुतः। रामानन्द - गिरिस्थान - स्थापितो मण्डलेश्वरः ॥ २४॥ शंदमहेशानन्दाय स्वकीय - पददायकः। यतीन्द्रकृष्णानन्देश्च पूजितपादपद्मकः ॥ २५ ॥

उषोत्थान - स्नान-पूजा - जपध्यान - प्रचोदकः ।
तुरीयाश्रम - संविष्ट - भाष्यपाठ - प्रवर्तकः ॥ २६ ॥
अष्टलक्ष्मो - प्रवस्तृप्तः स्पर्श - दीक्षा - विधायकः ।
अहैतुक - कृपासिन्धु - रनघो - भक्तवत्सलः ॥ २७ ॥
विकारज्ञन्यो दुर्घर्षः शिवसक्तो वरप्रदः ।
काशीवास - प्रियो मुक्तो भक्तमुक्ति - विधायकः ॥ २८ ॥
श्रीमत्परमहंसादि - समस्त - विद्यांकितः ।
नृसिहब्रह्म वेदान्त - जगत्यद्य जगद्गुरः ॥ २९ ॥
विकयं यान्ति पापानि गुरुनामानुकोर्तनात् ।
मुच्यते नात्र संदेहः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ ३० ॥

#### अथ पञ्चदशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

अध्वंमूलमधःशाखमद्यत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥
अध्यश्रेष्ट्वं प्रमृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अवश्र मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा ।
अभ्वत्थमेनं सुविरूदमूलमसङ्ग्रास्त्रेण वृद्धेन छित्त्वा ॥ ३ ॥
ततः पदं तत्परिमाणितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तनेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रमृता पुराणी ॥ ४ ॥
नर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वन्द्वेविमुक्ताः सुखदुःखसंजैर्गन्छन्त्यमूद्धाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥
न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥
ममैवांशो लीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
मनःषष्टानीन्द्रयाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।

र्शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । गृहोत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाञ्चयात् ॥ ८॥ गृहात्वतानि स्थात नाजु । श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणसेव च । अधिष्ठाय ननश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितस् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानसङ्खः ॥१०॥ यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्ययस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यसेतसः ॥११॥ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलस् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकस् ॥१२॥ गामानिवय च भूतानि घारयाम्यहमोलसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोस्रो सूत्वा एसात्मकः ॥१३॥ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां वेहमाधितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥१४॥ सर्वस्य चाहं हुदि संनिविष्टो मत्तः स्पृतिर्ज्ञानसपोहनं च । वेदैश्च सर्नेरहमेच वेद्यो वेदान्तकृत्वेदिव चाहुन् ॥१५॥ वदश्च सनरहमय वद्या वदान्तशृद्धवावदय कारुण् गर्भा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्वाक्षर एव छ। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्तेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमावित्रय विभर्त्यव्यय ईश्वरः॥१७॥ यस्मात्करमतोतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः। वतोऽस्मि लोके देदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ यो भामेवससंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्भुजति मां सर्वभावेन भारत॥१९॥ इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं सयानघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः



